मन्दिर में-

# विजय वेजयन्ती

मंदिर में

र जारों वहीं वे चंदों बा गंभीर गहराना जिनार अमान्यम् वहा यानि की मंत्रीय तिः शब्दता ने तीनेका में बीटता हुआ भाषु भी आहरी वर बहमूर आवाश में पहन शहें। इमोरों की सखामें भक्ता तथा उपासन मनिर में उस्में होरहे हैं। बनियली साधक आराधना के लिये इक्षेत्रीते हैं और जागी मेरे बढ़ते हैं तथा हज़ारों की को खादा उनहेशीय च्याणे में गुकतेरें पर अमेर स्ट्रय मक्त नमृता अर्थ आहा परिका के भावों में अभी तक्ष्मपूर्व है। भित्र को नर् से नर् वेश-श्वासे समाते हैं प्र दमारा द्या भविद्य पुराने नहीं से मण्डितहै। अने का र जाले को एए रे अभी क्ले दी तक की की आजनगर उपनगर तड़ने और गलिया की मिवर में दीये गलते के लाय प्रमातम सम्मि दीये भारत भारत स्था अभावस्यी सत्ये रामे आलोक हे आलो केत्या (म पर शत प्रादित में उत्तरी किए। की श्रामतक म पहुंची है म पहुंचे भी । तहामां नवीं ते कृति लक्ष्मी-यड़ी, क्यालि और रामनी दूमा , रहेरें; अम्भी **भीर**ता की क्षणा भी का पाढकर हैं 'ध्र मिलीप के निर्मीप क्रेनेड्ए हैं । आज दमारेड्यप मकि और छेम हे ओत ज़ेत नहीं है। स्मोर्र श्रीश नार्णों में गुन्दरे महरे था आप आप मी आ। ही की शास्ति रमा नहीं हैं। अन्न अपने शीश त्मरे मां के च्या धोने के बनाय मिलराप बके

े के का हे ध्योतहैं। अ**ध्योशीय** सुन्ती। औं माला अपी अस्ते के सुन्ती के एकों की माला अर्चन व्यक्त है (आन गार ) गों में शाकिताही है और स्वरूप में भी नेती

मां जी स्ट्रांमें जीतिक मुन्मिया केर इसि में एसे लगी है । आनरम अपने ने मुस्जेंस असिम मानजा संकल्पों और मणलभावना ने स्वाने को बजाय परपा और मुर्ति को स्वाने लगे हैं। जिल् ले पार समारी भावना और की काकार पर जिनी नहीं भी नी कि सका मां बूंगे समरण विलामी थी पर सम अतन उस स्वानिक मुंदिन कर निजी के में हैं। यसी अतिया की जाता हु स्वार्ग स्वारण का लिये हैं। यसी काए। से अमा हो सार मिन स्वार्ग की से स्वरम्व है।

मां आफित आम तुम्हे अमरी वो ले उमान में वारियामा है। अम समाप महम्म ध्वारी तरे इत याणों में द्वारा है। तरी पर बादा कि में दे वा का अक्षान ब्यू कर में जितन मान है। कि मा अक्षान ब्यू कर यात्ण का रस्मांगत में व्यू पछे उमेर दे एसम है। अपने लाइने दुक्तों के स्पेश से रक्ष मंगा में स्वाम आर । जो। वह भरता रस्तरी रहेगा ) गुन्नारा.

अन्यक्रत् भागे उन्यक्त भागे से निक्ते अप अप कार्य केरिय अप्योक्ति रित्यक्त पर अप्योग्येत अभी और अपन अंगोर्म परेष्ट्र इस्तेनी (अपने रस्मी स्थान के नेस्को स्टेप कर समायेक्त करों सेपालं मृत होगी (अर स्थापने भी क्ये तरे पुनों वरी आमाग सामले ने ।

में भिलका अधने विकापी जीर कारकातात के आज स्वाह स्वाह से कि कि अपने के अपने स्वाह से अपने से अ

भारें । मंदी बर अपन शावन भी है कि अभी री प्रमान ने हता अपने आपने को रम रागर्वारा नार्वे प्रस्तवान 3ოনা, ্যা গদী হাদ্য লোগ ওলেন गर्ने ने की मृत्यू शत्वेलाती है। अह जी रेयमभार सारा भुम्मते नाला सीया गर्थ चेउनचे हो अमोंहे, क्राता पून कता है, जामा श्रम्भ प्रमुद्द अमाने लागती है और भेरे उसे असे के प्रेमें की निम्र के २२०२७ बाराने वर्ग दे जी है। हारारा उणामन गर्र स्पूर्ण के के देने करते हैं वास को नार्स्मा विलाने नाली क्षेत्राती। आको तुकारानार "र स्नामस्टि । आज मार कार्ने प्रवास ने शामार्गे के सारकार में दिये जलाये हैं। इस का लिए उन्जलखनाश तदानमा है हमारा मादेश हा

#### गुञ्बारा!

भिने तुम्हें तैयार बस्ते में आन का सामा रिनम लगाया है, पह से तुम्हारे दिए पर रंग जिरंगे कागन रखें हैं, रिंह तिया चाहते ही ! पह रात उद्दें नुम्हारे किए लोगे की भी इ नमा हो गई, तुम बहां आपा चाहते हो - और नहीं, उद्घ कोरे से सिनोर के पाए !!

हो नावा! हे गुन्वों ! हेरे उपमा हो, नो मि तुम्हों किसी में हे में स्टामण हो अंस की !रे-स्वा तिहों भी भाद में अही हो, देग्य हो बोने, तुम्हारी हेली होगी, अख्वा किए को हो जावा, सन से मोने में तुम्हें नोई न सुकेगा। किए सहन वही सान्

१ में शिक्स परवाद अविषय नार

tow- sunt

#### रजत जयन्ती

<sup>भार</sup> हमा ए कर्नव्यः

अग्रन देशाली आतासिश देवी 1.9तिक

उलकाली-जाद्यपा श्रद्ध संस्टेपी, पालिनभागताओ और मनीम मनो धी में गाया है। इस अन्य पट्य अवि वाह में में वात ्म ने आकार तन्त्रता चार्ते हैं - ( नेत ले ोग्साल दे आर्थ B हमारी शक्तियां लगी रहे हें <del>।</del> मृत्युलका जयमी और । जत-जयनी में ४,४५ भारत्रेष्ट्र । इस भवत् की एफलता नहुत उच्च हमादिवरही निर्मत्ते । पाद तामहोतो नी सफलतारे असन सफल करलातारे तो अधिक द्वारा लामाला ना भार अती पट्टे। 2मारी समार्थ भेत अवन अवन जेव है अपि नेशन नेंगी पर उनको सक्तननाने है। लेवे आवश्यक रिमार हे हम अति हो तातारी ने न्यानि वरीकारते दे तात हैन अपहा में शित हमें जामहोगा उस समय तेपारी का अवस्त्र रों निलेगा विशेषतः हम २,३ नातां भी जोर धमान आन्त्रस अला चारते हैं। İ युन्दुलने असन्वर्ण अदर्शनीरोत्री और अवश्य होती। उसमें नवा नही , प्रामा सामाम एवन्हा दिखलाया भागा। मा दुव तथा भी । गा। सामा वनास

> ले आपेमानहीं ले फिर्मिनीता देले लाई जागेगी। इसके लिपे

हार अत्वर्धका का रहे नामा नारिये अपने उत्तर की उत्तर की अंतर अपने किया के वाणिहत की देखाना नामि हैं। हार विश्वास की देखाना नारिये। अतो नाम होगी आर कमिंग की निर्माण की अपने की अपने ही नेपिये कार्यों नाहिये। आत हार्या दुल कला अंग्रेंगेंद्र अति में विष्ठ होरा है आवश्यकता है। कि दुल के मानुक है अति इप्यथनता है। हमावा जानिका में शिक्षा है। की सहायना अवने की अपने हैं के सामा की अपने हैं हमा की सहायना अपने की हैं। देखा के अस्त हैं से हमी की सहायना अपने की हमी हमी हमी की सामा की सा

नाच लेल और पता हंग, के काम्यालं हि हैं वहालेखे राजे कोर में कुद्र करणा एवं से वहांक रोगा। वे पंतिनपाँ विस्तात इर हम उद्य भगायवी देती क्रामश्ची प्रलॉग - जिल् की इलाका पर सकते । विशिक्षि रम आपन्य प्रवास का वर हैं हिलका मौद्र यह पार्टिंग में हैं पर पादे रा। अभूभव के प्राप्ती

वेशत होगा आतः एतेम्बली के अम्बलादावी

न्द्रो भी आलाती है। तेमंत्रित विक्या ना सकेगा

क्या नाम्य कियों के करिया अन् स्यानिती

विजय में जयाती.

#### डायरीके पत्रेक

दीना पुर स्टाशः हे आस्ति **दी वर्षा करें** ने (मणात क्रिया । भए परंचते ही रस्तेन विभाशल स्य पारा विया। दो मिनिक परिलेकी टार्नी (१इ.में जलमान हो। है। एड़क ने साचली मी (पा यह उठी । इस गहुनु में लागायत आदमीनामन भागा हार्तारे (किट विद्याने लोगो के परले के संबन्ध है पर आशास्त्रात्र वे शासरों) यह अमृ चित्र यह । उस आशान्त्र आर्था था पत्री के बालम जो अकः रिपति व देखका जो उपर का नहरा भाग रेखते हैं। जीता के भीने नाराहा दिनी हो नह मराभार छाप मेंबगहोगा चारिये। ज़मीन ऊँची भीची और कंकरीली महोती-मास्ये प्यानी के अध्वयन ते अस्म सलका सामग्रह करमा करियरै। ज्या के रोज्स नी पर के रावों में शवाका लिखमा द्यप के आमारिक भागी का दिसामा है।" या र बचा किसी और आ के लिये ताय हो या नहीं पर बिरम् के लिये स्क्रींग सारव à 1

निष्य है भी भिरमोर भी विज्ञासियां पर्या पहुंची ।पर्या जवस्व सम्बद्धाः न्या मान न्यान न्या पहुंची ।पर्या जवस्व स्था क्षित्र क्षत्र क्षत्

ताना तो उसलिये जिल्लामार्गे कि भी अस की देखाओं आने । असं हत्यां भी शु ता या अविते भी उच्चता न्या गडी ने (रही थी ग्रजीक जाम बर रही थी । दिख्जों ने पुरुकोंजी ने त्री छा में और मुसल्बाना में स्ट्रिको ने त्ये हारो में भण लेगा वयः क्रिया । याद कार्र रिय किली एलिंग त्यों हार की देखते जाने लो माने ले पहिले अपने एजावीपो की को उन्न कार ज्या स्तुको के लिये तेका रहका नाहिने दम्भीय गरा दश्यानीयम्भवी जाम नामीन होंगे हे युष्ठलातीं भी बालीका देखने में भवा अमिरिम्हरागस्त्रीक्र त्यास्त्रभा। 3% को वहां सम्दूषका वहां तेमज़िवाली समाजी पार चित्र एउनेता ने समाजेमें पत्ने के लिपे कए उनके इसक्षमका असी उत्तरिम (पार्य मही सन्दान्या अतः में यहां स थ्या यहा , उनलोनों मेगी नगदा उनापुरुष् 3 चित ग्रामा न्यां के में थाई दिनी आ मेरवागचा । तेंगे अभी उसकी पहिले<del>कारी</del> म देखाचा । जोडे होमें ने अद देखन एस एके पता लगा । यह इसे अप स इस अप मेना मही आया अब में भी उस निवसका पालमञ्जाता (

द्वत भावों में एवं काम संस्ट्रिक में हैं । लिहार में हुए लाग के ला कि कार के लाह के स्थान के लाह का लाह का लाह के लाह का लाह के लाह का लाह लाह के लाह के लाह के लाह के लाह क

असमाष्ट्र

-8 Hi Man (41) 1-85 -( भी. उपा. देव राज जी खेती. 11.11.) (3) बापू जी की जयनी के उपल हम में एक वित्रमन वादी मुदर्शनी की आयोजनानी गई थी। उस में तब प्रानों के भिन १ उनार के चर्को, पिन्सने ,बेलन और बड़ी उत्यादि के नमूने उपार्थन किए गए थे। एक अ लमारी में महात्मा जी तथा देश के अन्य नेताओं के हरच का काता हुआ सूत हिलाया गया था। पर्विहोस अहीतनीय भाग दात्रालय के विद्यार्थियां कै बार्की का था। उस में निस्वारियों हाम निर्मित एवं खोरे आवार आ हवार जिल्ला रामा हुआ था जिल के अत्वर के तब बल पुरणे का काम घड़ी द्वेषुरमे दार महे थे | 300 में दे हो पत घड़ी के चार्ती हमें से पिनते थे। एक वा साबी देने से ट्वाई जराज २५ चन्द्रा लगाताथा । एक कमो में तारवसीना व्यक्त मानान संचात्मर दला गया था। अपनी नई बनाई अदरमासा ग्रार दूसरे कली ने शियत व्यक्तियाँ से बात गीत काले थे । इस अंभ के सब पुरने विकासिकों के हाथ के बने हुए थे। एक पनडुकी बनाने का भी बल्न उन्हों ने किया दें। या सकल मनोर्य न हो एकने के कारका उस का प्रक्रिनी में नहीं किलामा गवारणा दत्ती पुरार औरभी चीजें बिदलारिकों की नार्रहरिनहों पु-विशित्त की गई भी। सत्यात्रह काश्रम केवल चर्ते के पुनारिकों ना आन्या नहीं है। वहां वा अन्य ध्तेजां के निशेषक तथा शिक्ताची आं निताम यहां विक्रमान् हैं। देरशदून मिनासी वं. मुत्यूजी दत ताल से वहां किनाम बारी हैं। प्रातः ही दोनों समयों ने लिए दोलया बना लेने हैं दली दलिये ग्रामन गुला करते हैं। आताम का नियार निवासी होने के इच्छा की 2 मास तक हिं यां साम काले मी शिक्षा बाधित नी ए लेनी होती है। पाल आप आज तक इस काम की डेम ले सम्मादन का रहे हैं। वे इस काम में बड़ा आनन अल्लाम मारे हैं। गतन्त्र से यूनाइरेड किंग्डम के सेनाकिभाग के ले किनेकर कर्नत की पुत्री निस लेंड (मीरा बहन) आनाम में (हरी है। र्रान-वाना में उनका एक छाल पूरा होना के यगा। और उती दिन भीरा बहन हिन्दी का उत्तम आगात करने के लिए कनाएएक्ट्र

रर्देडस्य के लिए अध्यान कूटरेगी

सम्मानमा की जामी है कि जुन्न मी में बुद्ध दिनों के लिए यह भी आ-वे। उस का नाम मीया बहन होने का खाना गया है। ब्राज्ञ की शिक्ष की वह माश्वात साकार मूर्ति है। एजनराती और हिन्दी न जानते हुए भी उसकी प्रातः चारकों की और सायंकातीन हमें देश में एक भी अन् मुपारिवात नहीं रही।

स्क ह गुजराती त्वयुवर आग्रम में 'निवास कर रहे हैं 'आग बूरेप र्बण्ड की यात्रा कर चुके हैं। उत्तपका नाम श्री वासाली है। आपका नाम विश्रोधका उल्लेब कीय है। पहिले अगर्य गर्द हिन का उपनास राम श्रीकर आपने पद्मीत दिलंका किया । मेरे वहां होते हुए आपने अगनी आरक्तिन के उन्नति के उर्देश्य से नापूजी का आश्रीनीय केया नालीत दिन का उपनास आरम किया। जिसके तुनवे की तिथि पुन्द निवन्ना है। उपनास केसा मा

२ अन्वा हे एक अंग्रेज महिना सिस लेखा (गिळ ६० मिर्ट्स) अपने भतीजे मिर्ट्सेंग (म्यून) में साथ अन्यम में प्याप्ति । म्र्ट्सेंग (म्यून) में साथ अन्यम में प्याप्ति । म्र्ट्सेंग (म्यून) में साथ अन्यम में प्याप्ति । म्र्ट्सेंग (म्यून) में साथ अन्यम में प्याप्ति की अन्य की अम जीवनों की अन्य साथ मिर्ट्सेंग विकास की विकास की की भाग अपने की विकास की मिर्ट्सेंग की महाना जी के मिर्ट्सेंग की साथ की महाने की साथ की महाने की साथ की महाने मार्थ की साथ की महाने की साथ की महाने मार्थ की साथ की महाने मार्थ की महाने महिना का में पार का में मार्थ की साथ की महाने मार्थ की महाने मार्थ की साथ की महाने मार्थ की महाने मार्थ की महाने मार्थ की महाने मार्थ की साथ की महाने मार्थ की मह

एक नीनी युवक जो अब प्रानित महाके नाम है आनमा हैं पुरिद हैं- जितका असकी नाम मुक्ते जात्महीं व्यक्ति शामित निकेतनमें पहला था - देख माए से जायू जी के बास आखान में बहता हैं। चीनीमामा का पुलाएड पिक्ति है है, आनाम में महत्व हिन्दी ऑए एंस्ट्रिंग मीत्व का है। यहाू की भिन्न व जियाओं का भी आन्यास करता है। उसने मेरे जाने हैं कूर्व देव दिनका अनमान बताओं मीतबत आक्रण किया हुआ का हैं।

पूर्व २० (फेनना अनमन ने जा) (मान नत पारण किया हुआ का किता की जहां हो हुए ही समाप किया | समापि पासरा-स्माजी से मिलका उसने निमा मंत्र का जाय किया

स्ति के असते मा सद् गमय, मृत्यो म असते गमय, तमहो मा जोति गनिय । अगेर्

विस्ता समय में उस पुनक ने

लापु भी दे वाली में-

मनस नामाओं क्रिक्ता सहम पालन का नित्पारण किया | इक परिका पर सुन्दर शब्दों में फुलेल में इस नित को जिलक के उसने नीचे अपने हस्ताप्तर किए और साम्री के हों। पर महासा जीने भी अपने हसाम्बर किए । जापूजी का किया के जाना जननरी मास में इसे हिन्दी सीतने के लिए गुरु कुल भेजेंगे

आक्रम का थियाला उन का मालाकार्य नहीं है। बर तो देवल आयम के कार्य दलाओं के बच्चों की शिशा है लिए सलहा है। लेकिन विद्वालय में पढ़ने वाले उन बच्चों का भीअध्यकांक्र समय बर्का चलाने तथा उसकी अन्य क्रियाओं की सी (बारे में लगत) है। आग्रम में जितने व्यक्ति हैं रहते हैं उनके वार्य (मेटिकारिक) दी भागों में कित्त हैं। i, यंग्रिक्या ,यूजराती नवजीवन, हिंदी नवजीवम दे (तम्यादन तथा पूजन्य में मुख व्यक्तिनगे दृष्टें। लेकिनयहभी उनना पुषाम कार्य नहीं जाहा जासकता | आज्य म नामियों का अधिकंश समय ब्धु औ (अवी भिन्न व क्रियाओं क विकास, संगठन और संचालन में लगता है। अविका भारतीय नलीतंत्र का दफ्त यहीं पर्हे । इस के श्रा ही भी देश की लबू संस्थाओं का संचालन होता है। नए चराने, त्वाडुमां तथ द्वनकारे के केंक नए मर यंत्रों के अमिक्कार में प्रयपि संस्थक दिमाणको हुए हैं। अभी शन ही में बम्बई के एक मिल मालिक ने एक नए प्रकार न्यानी महातमा जी के पात भेजा है । इस ते नार पांच शुना सूत कातने वा दाबा किया जाना है । वहां ने निशेषका इस पर्यामी साम बरहे हैं। देखें। पिकाम निक्ताता है। महात्माप्नी इनने से ही सल्ला होने वाले नहीं हैं। नई किए ने चर्के के अविकार के निमत्त ने जर्मनी औं अमेरिकार को को वैसानिकों से पन धावराय असी हैं। इसी प्रकाय जिल्ला की सानाकते के जिन मितने अन्य साधन और उपाय हैं उन सब में आविष्युत करते और उन हो लाम अपने बंद हातत प्रवत्न हो रहा है। ठवा ध्रमार विकान, वर्षी, मुन्ने पान काले के नई नई निष्यमें कि सोची जारही हैं। इसकी असिम औ विक्रिका एकलमा में मुम्हेरती भए भी सब्देह नहीं ही

यहतो में उत्पर्ध ही कह आया हूं कि आवाम की सारी जमीन पर कड़में को छोड़ का क्रमा मही क्रमास उत्पर्ध हैं है (देनमाच क्रमाबास का अंगन भी इस से नहीं नय सका है। उसमें भी बारहमा सी करेब क्रमा के क्रमे २ मोदे भून रहे हैं। महा-क्रमा भी कारहमा सारा समय इसी को अर्था कि सु हुए हैं। देश के

अन्य राजनै तिस विषयों प

महिकोई उनि बात अरे तो अल की बात ते। बुन नेते हैं । लेकिनन ते उत्तर रेते हैं अति विवासी विकाते हैं। रात क्रकी की जब कारी रमप्र अपने होंगे तो (बहु से ही आते होंगे। उम केपाम प्रतिरित्र आस्वाते कादा बगजातार । युक्त में जैसे आते हैं वैसे ही बिना खोल बोरी है भर विष् जाते हैं। दुख अख़बार आश्रम के अन्य मिमासी पहते हैं। बापूरी मीनव करते करते केवल पद्धिमान्ट के लिए दो तीन अखनाशे के सर तारी नजरने रेलजरते हैं। हिन्दु मुसलिम समस्या, अर्थिका अर्थिका तथा रेहा दे अन्य आबी लनों में को शाम नहीं लेते । महाला जी की तलावता का एक ऑ (प्रजनमा उदाह्ळायह है कि उन्हों ने अपने क्षिण और दूर के तन सम्बन्धियों की भी इसीकाम में लगारला है। महात्मा जी दे नार तहने हैं। उनमें से लब से बड़े श्रीयत रिक्लाल गांधी लूतेत्र म्य हे जापार महते हैं किला उनके में लड़के (मछत्वा सीके पोते) वहीं कम में लग् ए हैं। बीहरे नार मन्या मी विभिन्न कि बार्के में जा हा है। एक मह महाता जी के तार करने के क्यायोक्ति महाता जी के चर्ची भार्ति जो त्वयमेव आत्रममें यहते हैं। तीन क्रिक्यस्क पुत्र हैं। उन में सेश्रीयन मगननात -चार्का संघ के सर्वे सर्वे हिंदी दूरि भाईकाम सास पर अन्यम के उन का भार है। तीसो भार ना याय गरात (मा के कार्यालय में जाम करते हैं ( इन बीगों अर्थ कारियों के लड़ के भी खुर अविकास कियाओं हैं लगे दह हैं। एक बार महामाजी ने बाव काले 🚒 र मुनाना दिश क्रिका नार्वी तो भेरे पात अतावास आवा है। मेरो ता अब यही इस देन है में जिस मा अप्निक अस के लिए काम कामा जाता है अनी ही मेरा विश्वास और अन्तर अधिकारितका बहुता जाता है। जैने उन से विनयपूर्वक प्रकारि आपने आत्राम में दिया शहने हे जी बाहा विषयक कार हुआ है उस से क्या आप को सम्मेख हैं 9 अहीं में क्रिंग जान जाती से बिस्ताम और इन्ता सुध्य वाणी से वहा कि "इत में आज्ञातीत सम्बता पात्र हुन हैं। क्षीग अभी इस बी कार्य कामता, उप जोजिता महत्व और इस वर्ष भी सम्बत्ता के तहीं सम्मन्त्र हैं। जी बार्य आहता मन्त्रल की नींबक्क समान आहें ही ओपना है। हो किन उसकी वेस स्थितका उपयोगी होने में हुन्दे ज्वाभी सन्दर्भ ही है | बहु समय जन्मी आने माला है जब कि लोग हास्की उपयोगिता को अनुभवकार्ये दृष्ट इसे सम्भावतः अपनाएंगे (मार्अपने जीवन कार्अन भावीकार्य केम - कानपुरकांग्रेस के समय अही वे निष्यव किया था कि से 2 अपन म्बा किर्य लक् अव मराबायके अहाते वे बाह्य नहीं विक्रोंगे। इसके अवसा िसम्बा मान में आक्रम है बलेंगे। यहाँ है बलबा बर्ध के लत्याग्रहानम में विज्याम करने आसाम कांग्रेस के लिए गोहरी जायेंगे (बहा से बॉर का गत वर्ष की उतिसाओं को पूरा बार्वे हुए गुल्सुल की कातजयनी में त्रकितिक हो के कि उतायाहुकार । अमेर में नहां जानेका भी ने विचाय नहें हैं। प्रयरकारी अनि वियत है। दीना उनको शामि और स्वास्य वे जिसमें किदेश के जिल्यागमें सहायक के स्में।

अभिन्द्र थंचल, रिशा ते उपादा स्ट्रा बाह रू भर्ने (फरोर्ड पविन भानों की मालाक्या भों ही रायमें पने ही पने हाल जायारी ? उन शब्दें में कितनी स्ट्रिय की मध्यवा के वार्त माला व्या व्या की मानी अहरूप नेदना और बहुणा का हमुड वंधा हुंदते हुदते शब्द गढा पा वता मही सला कि ३मार्ट । रम शब्दों में विश्व निज्ञी-बीरनी पर माला आबिए ध्येन्ए हंती बिसने मते में प अतीम असरापानस्या विषी दुई हैं। ने। की AZQL O आंध्र की पुत्त लियों में वसा हुआहे जिसके बितामी दे(तब अभी और २मड्) बस्ता होगा भाणों भी बादमाः संसाद अवने संदय भी उठ जार हे तो अन्य **आनाम आगी न य**हारग्रह (हानल भाजा आक्राका कर्यहारे वह वह रहारे दि रिला २ ना अपने ओन भी नात नह रहे से ने भी अभीवधी जब या विद्यास पूँजा दूर होजायः ओमत्ल रेपोप । यार पर तीवारा नेसीवारी वैसी गा तब बाल धूर्घ की ब्रिए निसंडकारिका वं भी है। मल्लारभी बेल मार्रे हैं। स्पर च्छादित चारियों प्र, अपने बुम्बर्ग से अमुंत्मा निर्मि भार उत्तरे बाली छतीत होश्ही है। जला व्याती है असी छनार भरा मधुर द्वारप भारतीय भाषाताते पेलाखेतानारहारै । न्ना भव नर गमा के. अनुं जित कोगा । वजा उत्तरे ति-गहीं भारते १ तो लॉर चलूं , पर व्यासना पुरामनहीं रावबारी १ पर नियु एन छ शामि तो व्यानहोंने १ अभी तो गाने ने पत्न आशारि, एव मानी आगय भी रेवनहें न्हा साहज बाज़ी है । अंचे कार चाना रोताजाः थही मस्तों के लिये (समस्वनारें। गार्डे उसमार उस्मी तक कोई बली भीनहीं · बिसके मले में 🗠 मली नमा नोलाम नहीं और चले मोरे हैं। माला मुंची है, व डालू ऋएं, किस ने हो, आवाजको अद्ध उम्परी है कि न्या अमी विकार १ कारिजात मुम्मेस अधिकार को स्ट्रं पति तर पर् कु।िला ,नाने मालवा से आधन अमतीप (लोकी माला से अधिक नर्ष्ट्रत्य, सार्क माला से अधिक उज्जल, भाकाशास्त्रित भवामाला भी पंक्ति है भी माला से अ-ियन ततीन , गंगानी लखींचों नी माला

disunt.

#### गगनाङ्गण में

--- X/O(0)+-

ोनलाड़ी का <u>आदर्श</u>ः अगद्रक किलाड़ी सेंग है न ज्या नगारी लिल उस आदश की देखा की भी पूर्वा है १ जिल का आप शिका है १ कता पर ऑप्रप के अनुसार अपने भीवना को सा जाती रें १ का अवने में ने में ना उत्तर की अमयन के तिष्ठ शब्द देने और तेका उठ्य अमर्थि बल या किलाड़ी देंते १ शिलमय के द्रायम के गुरते तनलाडी की न्याल्याकरतहै! - "नारा वस , अव मुद्दे बच्चां भाति हो , तुम औते, पे टाए। यर वार्जी तृषारि द्यापर ही कुम से किलो गडी अता ।तूम मं नेरुष । खलां भी हो , वृत्र तरी अल्डात (बिलाडियें को भिला कर बिलते अते नुमा अंसार भी ख़ब है । दमारा दम अलड़ जा तारे हों पने काते हैं और तनलाई में की फिला का वधी खेलते , अवस मं भगड़ते हैं ,मालीमलाज़ गारपीर करते हैं नेर विली को नहीं गानता। पुम लिलोमें निक्सा ही , इम उनाड़ी हैं । असर लगा धी प्रकीर । नालियां नेना बजात से ,यह ता जीतो गानी ना धर्म नहीं १ पुमारा धर्म तो है हमारो वीह होन्यता । छा होरे लो ज्या, मस्त्रमे भागे ता गहीं , तेचे ता महीं, धांधानी ते मीं भी ,मित बिलेगे अएफा ले लेते के, गर् ग्राम् ्राधी वे लिला मीलेंगे और एक न ट्यारेन दमारी भीत होती असरहारी ।"वन कुल के रिवलाड़ी उपमृत्ते पश्चियो पायवात देंगे ' अवायह लगामेंगे कि प्राम्य क ते हंतने में भी आतारहे , मारामानर शामि हें से ग्रेंग गुज़की मलावी गाल चलते में भी मज़ा है।

गालम सन्मित ना संदेश 🛶 गृहनुत ना शिक्ष मंडेल मिसर है (बार व्या के मामाना एपानीय शाहाम विभाग के मंत्री वांचू मोग शदता मेंह ते मिलते गपाचा । जुत उद्धवात बीत के अममार जलते के एमप भी। नेनपनि के संगालक महादय ने उन्से छलके लिये वंदेश मांगा ।आयो नहा हेव असन्यासि को मेरी ओर हे कर देगा वि अति गरेग व्या ले का आकर्ष है तक व्यापाम किया करें। व्राप्ती नातपर कि अनेक अल्बनारी भार भारत ना पारापण हो । अतवते नहा कि त्रित भागाति में वाधिकार प के अप के अस नारी नेपिनिये गामात्त पवती ही नाहिये। अपने उल्डामंत्रमें अपनी मिनमें तथा महाभाता वंदेन ने लाभ महाभात भी ही अग्रम ने नापा था। तिशीनत संदेशा अ।पने देना मान लिया था वर्रा जेन लक्कन पालाते का भार बा बह मही लाखे । अत 24 अपने जार को ने लामने इस मीरावका लंदेरो की जो रही दवात द लामा चाहते 7% जर्प उपादि (थिये 🗠 रम अत्येत्र पाहने या प्वात नापु और भी जयाभी ने अवस्य पा होते वाली (वादी प्रदर्शनी को ओर (में बना नामें) हैं। पर की परिताप यो ना गहें कि नहां वार् की मंत्र के मिनाल हमारा प्रत और उपकृत्य ना नहीं द्याचा नहां वाप्रवान पमड् वियों ाप्पार्भी जाव अने नहीं (साणन प्रवन ही विसामने पं जितरी वहां सने वनाम की और पता भी म निया नाम । ज्या मा हमारे लिपे लज्जानी जातमही है। रस नर्ज असन पर पदानी होती । हुई पता काना व्याहित वित्यद्वसमि ना अधिवांशामा टमारी रम निर्मित्वलानी हे भी हो।म-मानी साउम के साच र अन्यनता भी नमना न्म तिभाषि नति नति नेता राष्ट्रा नरिश्ने

दूसरे क्षेत्रपर पहाड ने मिनाइ के लोग वसते र उनदा यह स्वभाव बताबा माता है कि कारी ने मा समामिनी क्षेत्रीका हैं। घातो इस द्वारण या पूत्र द्वार पर वह होंगे। पा भागवान जुद्द देशन्दों में । तुल कितार के भाग में तरी है अधिमुक्त न के मार्ग में है। हमारी वक्तात अनु है एसी रीहै। इसने अवागने (लेके दूरतन नाम की भिनेद्रतन्ति हैं। दिवाली के अलाए पा गत वर्त की समार्थ होते नाली होलो नर देशन का आहेंग की से अनुभाग विकास मा स्वर्त है। मिलाले वर्त नमां एका नियं की लिल को स्पात मही १ रेमा माना पा बनो यस अपनी केनला विदेशीनेलों की स्थानदियामते। थारे विदाल माल लिए भी मिली जानाहरते। इ भा तो अन्न ती नार देशी लिलों का नि राज्या है। पराक अवस्ति हामका पा इससे इन्या मही किया जास-दार्में । ले, हमाया स्नाम जा तो हार्जका मारम होगा का सर्वका हुई।

अपना मत तनारे : , मुत्ते दर्भन आते अंतर में दिते हैं कि गृह दूल में मानी पता नवा है ? उनमें उमाना मत अपार्ट जिसांको रमन्दर १६ दिवर स्था दिशा की जीएन लाहा है। दमारी वोशान तमारे रही राष्ट्री कार्डम, हमा कार वात के तरिके सन परिभागपद यहां तवा कि जातकां का चालाभी

रोजा वित्रा ३५ लगात की बहुता क

कोई रलामरे

चोत्ती कि प्रमहा तथा है। दूसी के मुक्त के अलामा वाहिये । मुहतुल ले आदिकाल में उस मनावर्र ते की पातेर पर भान कल enfloate & set 20 5' mino of े । माती य स स्वरंत अने मातीय कार्मा हा न्द्रीतमा क्या है १ जो हो यहां दी लात है (मार्थ भेग अगुली हो यशामित क्रामाज कि या भारतीय समाता अमें भारतीय हो द्रति कारे पहें। उदा ना महता है। व परिना की स्मिर्यम दोनां का पा समाम स्थान अमें पे वेला परा आतंडु लाहे देशकरतम मा 3 मिलंदान भी तीन होता अहिने कि हमारी भागात्म प्रथम महामार किता तमा भारत मायता की विमेरियाना ला में समारा कुल एकरें आर है में लेमेशा त्त्वान त्राना नाम ते (के कामना न 4)) विकासार पर ने जा जारवा नहीं ही चली आहीर -नई रमारवं स्वरी नरें। क्रि वरी, रास्त्रमी के क्रियाना नामा ्या विदेश के ले द्वा की नहीं प्रापत इसरे उला हो तारेंग उस उन्मालहा का शामना कंत ते लिए (वह होना सा. । हेरे जो का आ की भाम की दूर्त रूप देने के (लांचे अभागवाहरी धारिमात् जुलमें जी उत्तान के तमर जना के अनुसार श्रीत अतार महम कोंगे । हम, अम लियाई के अनात ण उतनी हेवा कोटना, उननी तामाता ना भेर्ने ( मर्वाधिक अने त्यामन्द्र) ाधा उतने उद पर्वन अभावना जिल्ले कार्त आज तम में उसकाम की निवार रेहें व्यवस्था मादर अभिगन्त

वातिरे । उन्होंने भागी बलमं नियों के िलेप जुतामा कार्त नाम, कर दिया है। जुल वा मामात्वन आयंत्रे नार्णातुमा और मुमालमा से साम्य हुआ उसले नोई उन्नाश मक्ताम । भाष्ये कालमें शिक्तवंपुक्ते ते अपने अवा तीं वे गवे काम की प्रापित्र और पूर्ण (व्येषा सराहमीका तीर से। प्रस्ता उत्तम नेष्ठित कार्जीय अधियक्त नार्त है पत्रेषुक का जीवन प्रनार मानविसे भी शिविल रहा (दुलमें भी महाश्व भी अगर से सन्मास्य रामे नाता अस्त-वार् आजन्त वे के वेत राज प्रमान पर्मा हुए। युना कला के काप्तंडल में पनाता स्थान वर्तपान अगेकालानां ना पर एका अन्ति रहा। एक प्राप्तिन जाति के शिष्ट्राणाला में याजाती तिक भाविता अन्य भावी से खारा होया रनामानिव है। प्र उस साल रसवी माना काम होगाई है। दम उस काराका क्लीका कार्रे हैं कि पह मुल में भी कार्राष नहीं है व्योगित दुलाम् । नेताल अर्गाबेबालयमें अर्थानोक्र नियानिके क्रेरवंपारी की सपीनपूर्ति । अन्त्रती गत्ना कुल मंनी अंघर बात में -इस नाताने अब अमाति वैरा नार्मिकाले ...सन कारण क्रम्य वारके दूर स्त्रों अते ्रे वे समल्यार्वे । का रस राम्लान भर् विनाम त्यम से मुलामंत्री महोदय ला नम्पर् रेमेह।

अविक्य नामा - अम्मान जुल अंभी निके हो m सनने दिलाम उस बात बाउनरहें ते की पेका कार रहे है। यह रह कार उम्मानिक के जान उपनी अंगुलीपर जिनलें। इस संबार्ज में भिन्दियं नार्मी नाला नहें शहरी न्त्र नाम है। रहा राजस्था में भाजस्य नामी कामाभी तह नगरीं। भा भागाना की दो रिष्में (पान्य करा जासकतारे कि भाले दुल मंभी वर्तिमा उप्युलमंभी री वहत संभवेद्येंगे । इम अप्रेमअनुमानवीत वार् पा पाह को वे विशेशास नात के लिये कहिंग का भाइम मरी करते। भोगेंजी का एउप - दलमें भोगेंजी बराएक अतिरामियाकारियक बद्तामार्थो ) योग्रेजी न्हा भागातान्यामा उत्तपारभूतः संपादमनामा स्वयनाम है। पादुल बेनामाः लागन्ने अंग्रेनी निक्तिरिक्ती हे मालूर व्हाना नाभी अभित तरी नहरा आसन्दाता अंग्रेजी के एक द्वाशकों के निता ज्योग किय किसी नाम्यन्य हता मुहले तिन . लाग देना (लेप उचित्तवीं कराजा सकता । कहां तो पत्रें के प्रेमिशियो ों लिले जाते थे कहां अवसर्वनिका (क्रुणां, ध्रुपातिं नात सन् रामेनी में क्षेजाते हैं कि हो बर दिन था जनिक ला. देवदत्त मी श्रा.श श्रीहाक्य मी ति लाइ मित्र में मियान अपने द्यान पर बद हिन्दी में रंगमाई से । नाता म इतने म रो मिये। यद ने ई आपनी लिलने नाला नहीं मिलाना तो लाइप में लिखने पा जिलनीन देता ।"

#### खुशीक्यों मनावं

ात वस स्वर्ध ने दिवने एक नार गंगीर होन्दर निया निया नाने जानि ने मुंहपर होती और आंखों में आस अग्ने निया गर्छ है ए नेवा हेन्द्र पा वारिनारिक हाथ के स्वाप्त मुद्दो स्वाप्त में भी अपनी उन्हार अग्ने उत्ते होत्यों में अनुस्त्र राज्ये तिसे सुख अपना दुःस्त ने अन्य राज्ये तिसे सुख अपना दुःस्त ने अन्य राज्ये तिसे सुख अपना दुःस्त ने अन्य राज्ये होता हमारी हत अग्ने क्या स्वाप्त का अन्यस्य आ अवस्थित दुःसा के मार्स नियार गीम सुख्ते हैं (अग्ना का मान्या आर्म नी स्वर्म ना ध्यासी ने रहा है , हम ले मा सुवारी व्या ने सामा संग्रत नहीं नह जास्त्र का

स्पृति हैं- आज ने दिन हमारे पुरान अपने अनम ने अन नी प्रदर्शनी निवास करते चे - स्वन में हैं - अगज ने दिन हमारे देश जा अपना राजी प्रका से पहला जात समय जाद अपनी पुजा से पहला क्लाक अमेना था। मह सम सहाँ हैं; पहला सम्मारक पहीं में उस अतीत जो पार जारे से ज्याकि अपनी न जान जो दिना हमार अपने प्राचीन जीम को पार जार के उमार आज हमें स्व

> तो भिन्न जना हम लेग सब बि जीव शव को वी समा दहें हैं, स्था स्माती संयुक्तार कहे २ तम्हे अड़ बद

उद्ये बुनेर का रह आता बाति का मता कर

मूखी सं सार समानती कि उपन को दिन हम आतात के लोगों की प्रस्कता का पाराकार्यों रहता। द्वान में देखती हैं '''' आज के दिन हम लोगदी में नातिहैं', अवने को की समाते हैं, अवा मोजन कर-ते हैं, नमें का पहिनहें हैं। संस्थार हो।। में सब प्रस्काति जिस हैं '-

मदण में सम अवकाता के विष्ट उन लोगों के लिये हैं के साधारण अवस्था में हैं । हम लोग अम्मुध्यरण हस्मामें हैं दभी अभी हमीरे केने का अपनेष्ठण हस्माम होती है उमेर कामी व समरी हेसी क्षेत्रे की अधिष्ठण भी अधिक कारणा जनक होती है। अन्त हमीर परेगत परेगां लिये के सी है की किसी असरोज अवस्त्या रूक्यं रोने के लिये अम को व संदुक्ते की साम्री

द्वाना मार्जि मुनाबिल होदरा है। दम लोग दम्ब समय दस मुनाबिल होदरा है। दम लोग दम्ब समय दस मुनाबिल में, दस्त वही छेद में, सबसे अमे वे प्रदान अम्म दुर्गाय बार रमलोग पिएडमेंटें! तो दस पिएड़ी दसभि मार्जि हमीं अपी स्थान की बनी हो पेर मार्जि मार्जि अपी सम्माले भावे हो पेर मार्जि मार्जि स्थान स्थान हो मार्जि स्थान करने हो पेर मार्जि मार्जि स्थान स्थान के भारत हो मार्जि हो पेर मार्जि मार्जि हो सम्मालिक मार्जि हो पेर मार्जि मार्जि है, सम्मालिक मार्जि हो स्थान अपी स्थान स्थान हो स्थान स्थान हो सम्मालिक स्थान हो स्थान स्थान हो सम्मालिक स्थान हो स्थान स्थान स्थान हो स्थान स्थान स्थान स्थान हो स्थान स्था

उमान रा भड़काले राम्पाले हार वन लोग ने दि उसारित निक हित कि रामरे प्रस्तानी पूर्वी लण्ड़नीभारत की हारा निया कारते थे उपरित मार्या पुराकोत्तम की राम अपना कारेर आवशा पूरी कारते थार लागिस् उमारे थे उपने रहेरों में भाक लगी त मुमने बाली अलग प्रस्ता संस्ते हैं है दिन्द को कि उपान का रित राम स्तेते हुं को के रितो अपने का गित सा सीते हुं को के रितो अपने का गित सा की ते प्रमाना मही है। उस रीप भारतका के रित की भार राम रामे से की भारतका के रित की भार राम रामे से की भारतका के रित की भार राम रामे अने रामरे रामरिक एसकात की की राक्ष







## खिटज़रलैण का 🛹

में 'अपिम के सेंब्रिक विश्वने निकत्या देशि देश प्रविदेशे प्रवास देखर थी। दस रेगिन्दर्भ मन दी मन सम्बन्धे पुन्य सम्माना थ्या। चे सम्ब आनंदान को गाँचे माँ, जिल्लून सीपी कंपी अमीन, उत्तरण चारियो, झा-जीव बण्डीनी दुक्ते, 1हिमान्यादिन प्रविती, , क्लिने नोरियों चे मांत अविबेब्द का प्रदि-

ami wroter accor.

काम के।

अमिरस्य भार को उपार्थकों को प्रकार ने लिये सतत नाद व्यक्ति वाले मिर्की बार का द्यारा डमा में स्ट्रा अरा प्राथी ने रंजीन स्वल में जहां जान जावे मात बे ~ नहां सम्ब्र पुरानी प्राप्त भीतिका गार् को श्रीन के भान को स्माव प्रिलासी भी । इंगालिस नामी के संजीतने स्टेंगरे मिरेर मिकल बार विशेषतः साली तथा विकर अर लिएड में अले विल्युल वरी भुभाषा । क्रारे भागको स्नक्र स्त अग्रेंशों वर्ति रिम्म लीग न्या कहते होत्रे जनान उत्तेन क्रिस की रा रलियम अभागे रखरू की भागता है। रम उपान की जानी समारते थे या में इस्टब्सी लाइक इराना उपान ने देना भी याची तो मैं दे हो सन्तता हूं पर Gmm नाम नहीं । स्विजन तन स्महरे रंगमें नमना है-प्रकार

जान न अस्त बर्ती है तब तक यह नात नहीं हो अजनीहै।

सदमस्य राजने राजनीय परिसार है सिएं सुर्धना की । पित्र उस् स्पृत्य संस्थातंत्र र ' स्य दिन के सात बृतस्था मधी सुर्धनाव्यरी।

मोजन के उननार वहां का आक्राकार वीर काइन्द्रादित तथा श्राकार की परिती अग्राशा के दिन जिस दिन विसस नोग रा-प्रीय स्टबता अभीते हैं जारन स्ववस्टी कालीके कारा का ती अग्रु अप्रचा।

भागी गर्य को हिले पर क्लारिंग के सामान तहे के लालहिलें का समारा माल माइलाया । महिले पर क्लारिंग को से करेंद्र करेंद्री थे। अका में के लेंगा लाल को लेंगा का लेंगा कर करेंद्री थे। अका में के लेंगा कर कर से के से करेंद्र करेंद्री थे। अका में के लेंगा कर कर से के सामाया पर मुझे कर नहत हैं। जी बर सर मा में मिन हर कर महत हैं। जी बर सर मा में मिन हर कर से की सामाया पर मुझे कर सहत हैं। जी बर सर मा में मिन हर से की सामाया पर मान कर से सामाया पर सामाया से सामाया पर सामाया से सामाया पर सामाया से सामाया सामाया से सामाया से सामाया से सामाया सामाया से सामाया साम



### ेड्ड वंगीय रंगमंच इक्र

उस नार के के व्यापार में वहुत मा लोग उस भाषा अमीलिय गुर्मल राज भी उती ध्यापार में दूर में इन्होंने सार विजार all QUITATT Beaudon Street First जिस स्थाम पर अन होत हो हम निरोद्ध है गुरीक बात इसके मालिय में। मिशा-अनु अस के व्यावस्थात , बते और अस के अन्त मापी अगत लाल मिन और अगत लाल वोस आद दमने मूख अभिनायक बने याना प्रथम खेल देश तह ' 3m/मुर्तिल साम जली श जाल अवस्तित रोमए। और अलंबी जाय दाद बेंद्र स्वामीने स्टार्स विदेश को अमृत साल नाम , श्वरा प्रभादना छ अरे अमलाल मिनको ले न दिया। 3म समय मिरिश ना श्र सर लाति ही हि-श्ले पार बाराकते के पा उन्होंने बल्का न्दा दिया 'अर्थे आपत ४ शिस्ते ने न्या भाषक बना आय भेते जा बन ती गे हिन लागे । इंग्लं पहलाटम मंडली सामलता पूर्व के अपना काम कंता लगी। - लालकता के विश्व PRINS MEM HISM क्रवेपा के भारतक मायान लाल मील में अस माम 'सार कि हो र' ने (अहर न चाहा और अवने बदले में बहुत नहीं सकर देती जारी वाल के कार्यकार के पश्का

पहतप हमानि यह निया तो अपन पान

पुर्विता - शार तारक मंडली के पूर्वि मारिकंड में न्यूर्विवारिकं धीर में पूर्वि विरिद् लीयी वाला । मारिश जनु असी में विष (लात होते वाले के । 2स समय गीया ल गाउ मिद्राधा कि में मिरिश चयु के रवेना स त्पापार को जला मही सकता आगष्टन उस्ता २० रमा देन रामेण दन्त भी मिरा आबू को (धमा वाहा । तिरिश गाँध अध वाडी पुनिया में वह वे अवने शिखीं की भी बीड़ महीं संबंते भी और दूसी आत ने गोपाल नायू की अभृदि तभी उत्ते थे। इस समस्यान्या हल २म उपानिका हुआ (के नी जिसेश वान् ) एमेरिस्ड विष्टेर मेरी तें या अन्य गिस्ति को जिनकी ( के ता भी नहीं आतरपनात शी यत विवस पता नहोंगे १/

(असमाप्त )

#### आइचर्य मय > भारत >

्यवस्थापिका तथा है त्यहें थो है सामने अवेत निर्देश तो माध्या में लिंड सीडेंग ने मात को 'भार वर्ष मेंघ' कर का । नाम में मात वर्ष कि ता से आह वर्ष भेरा है भी , तितृत्ति उसकी भार वर्ष भगती है हैं ।

भात नारा नमें भारत पे नगज़ भात है निसंदे अस जा नाम दो मांग में ले वे (जोपेस्स H.H. Wilson केरेकी में) " श्रुमा कारीमा, ए नौर्ता के भाग म स्टूपी शक्तों की उपाम में लोने 'भोत भाका है अग्रेंग स्था गीता प्रति के मांग भें को सी लागी है जिस्के साथे मांगा श्रोंग्स सम्भाव स्थान ने सिसंक्ती !"

भाग भाग विषय देशहैं किएक भागीन कामारिक क्षिप्रेसी नवामी वि कार विदेशी पूज पत्रेस नवामाना करा है भी उत्तरिकों त्यामानाताल भारतिकेंग (द भूसिक नवानाताहै)

भाक 'काश्यर्थ मार्ग देश है । मिसने भाका प्रकार क्रांती असम्प्रकार मानी रोजेपी में ने साल उसने । ने मेरी शादि मार्ग है वा कि गोलाने के सादों में जो उन्होंने भारतीय (ब्रा बे बार्थेका पे बार्थे क्रांतिक सुप्ति हो ने नो के प्रमान क्रांतिक सुप्ति हो ने नो के उससे बाल अस्ति की । आधारिक

खणाली ते भागीय नार्ता कर एकता है शुख्य है ती नारही है। देने अन्ति भागी भागी अन्त आतु है कि आतु है है के अन्ति होते ही के देने हैं तो है है है है के देने हैं तो है है है के देने हैं तो है है है के देने के उन्हें के किया है है है के देने के साम है है है के देने हैं के है है के 
भारत के तह आह तहि को देशों मिन्द्रे एड देही के दबतानी के उच्चों क जातिक कि सामित कि महत्त्वा है ' : मार्च हंगलेग्ड कि सहित्यों के तौनती देता है। भाग नेंटल की होते हमें की की होती लामागों और 2000 से मार्गिय जाति जाती प्रदर्भी लामागों और 2000 से भागीय जाती

मापा भाश वर्षमा प्रदेश है विस्ती भूमिन्स पणार्की उत्ति (न० की मिश्र वर्त दत्त आतो बिरीश भारत का आर्थिन श्रीताम भारत प्राम्ब में (कारते हैं - मार्च वर्ष को मारत के (कार्यक के (कार्यक सुरत मा भाग अवसी नामार्की भारता सुरत मा भाग अवसी नामार्कि से भारता स्थार्क हैं /

भारत 'स्तर क्षेत्रप्रदेश के प्राप्त १ गिर्क हेतारुक्त भी क्ष्य के कर्त्रक के तर है ज्याद अपनेक हैं (को १२ हैं) कि जी के रिस्का के (केपे त्यानकों हैं) | क्षेत्रकों अनेवारी क्षकी कामदेश को है भाग (वर्ज की एसे हैं)

मात ज्यार वर्ष सम दस्ति जिल्ली लाउनमें द्वरण्डमा व्यक्तम खानान के लिये क्रमान पेंड देने के लिये उदारता र्यक्षेत्र मुद्दे जानाम जिल्ले मनित्र के प्रमान नेप्रेम की मना मिल में Colonial मुद्दिख लागे के लिये एक प्रमान मिल वासकी क्रमा भागे लागांग से १००००० व्यक्त शाने जिमा भागे लागांग से १००००० व्यक्त शाने

भारतार भारतार प्रमास कि है जो कि भारतार बर्ट बार के दका के किंगी विजय-वेजयाती.

सालामा देती है जबिद्धां किए विरोध लंडन में जोले नियल स्वीति से बिलेसे सनक्की ब्लॉलेप भारते (बज़ान से चुन्हात है।

मात भारताम प्रशिष्ट नहासि विमार्जनमध्यान के व्यामी क्या भारता प्रशिष्ट हाम प्रमानका नी अन्तरम मोदेम अधिक भारता समामानहीं नी

भारत आहतर्ष का प्रांग है जिस की
कि है कि एड को क्या के तम्मा असे के
किए एड को कि कि की कि कार लेड को
कि मित्र कि है है। ति मुक्त के असे आती
देशों के सल्का का कार की कार की
कि की की की की
कि जी की की की
कि की की की

मारत आद्यक्त भव देशहे जिसके दालक ना उपाः सर्वदारी एतं कीवजारीका भेगें भो जातने के दुक्तां की ता ही की होनी में जल देते हैं। मात भाद्य पम में देशरे जहां और के क्या की नामिक भादमी दाहा महीं की के क्या

मार्स के कार्य के कार्य कार्य कार्य के कार्य का

मात्र भारत्ये मचे देश है महा शिक्षित मेरो श्री संख्या अगुप्तम् प्रत १५० मार्ल में भारति बेद स्थामकार्य

के भोत्रक के एक दिन भी दोनी शताब भोतन

181 am 1

चरिश शासम के नार आसं क्या दें अतेशय की भी कार्र हैं जनके शंक्रिय की अवतान्त जिं/ विश्वेत हैं।

आता आद्यंतिक देखी उद्यो अर्घ महावि अम्हांत्रक के ए प्रभीय मन्द्र भितामें की राज्य का का मुख्यामा भी स्थित अन्त्र होमारे हथानेत्र वर अस्टान चीजो में वेटे जो यान्य की लाह से उमेरिकेंगरें।

भारत भार जिले हरे हैं जिले सामक उस थेंस की वांभार को उस नहीं जिले तो जो सुरेशमध्यकारी के (इस सम्वात: उन्में सेएमा है सिंगमें क्याकात) के सकों में मिक्क कार हो हैं-'एक बांद्रतामें कं सीड़ी माता । तोती कि भागकी के सामा कार्ता कर की कार्य मिला में की भारिसोक्त कार्य करिनकार है। "

भार भार निषम घर जिल्ले भारत को श्रेम हे असमा पर तोटे बि " अमानि के क्षेत्र हो की ये कार्य की की निकार हाम कर सामाज्य के किना क का १ ( हम है । " कामक यम मार्ग के 120 जोते! )





या स आदि इस माहना द्वार सं विदाद भागाए।

अपने आप की हमाला बता देगार बतिय महों है । मोनु व्यक्ति अपने अस्मात के लिये किया । यदि आप अहमों है तो दमार यह होमाप्येट । अवने ५ वें नप्ती अस्मात के लिये किया । यदि आप अहमों है तो दमार यह होमाप्येट । अवने ५ वें नप्ती के स्वार आयापार देशी कारण अस्मात है ।

लिये दम आमारी है ।

याव स्थाप कर



#### क्रान्तिकारी के क गुर्वेशिक में

अन्न भारत के प्रत्येक लेक में, प्रत्येक प्रान्त में पुरंपेक दिशा में आति की प्राप्त की ने द्वारत की तो के किया में अपानत की तो किया में किया की मानत की तो किया में 
आलोध किर्दिमना में देल रहा है उहमरीको प्रम्ली सूचना देने माले प्रम्लानी सुम्ब्सी सूचना देने माले अगुद्र मानिकाभी दयानत । तुंग्ही तिकारण अन्त्र तुम्होर सरले में यु-वक भारत माद्य प्रमाम करता है।

खदती है असने अपने रंगोननी आपमा कर की रिए हैं ,नजीन हिंदू जाति को जनम देने अपन भी पुण जारहा हैं | उसकी पहली रुजीय नगाने जाते उस पर पुनन पुरार करने गते

आज हिन्दु जाति ने क्रावर

मुहाँ हो । जिसके पत्ने स्वरूप अज्ञ हिंदू नाति अपने को जाति सम्मक्षेत्रे योग्ये हुई है। यह सत्य है जि. तुम्होर इस लार्य का मुक्त्व हम अबोप्ध बात-के समम्भन्दी 'वाए पर 'सुमुख्यत्वी अर्डि 'इस पुरीप्रभेदी कर ज्वाताने अर्डि होक्च निकली विश्वाद संस्कृति बुजाति तृष्टारे चरणों में अवश्वश्व सीमा मुजारमें औ तुमको ज्वान्तिकारी हमा न्य कह कर दि शाजांको तुम्हारे जम-

अगजभारत मा चोई परिवाद 🍇 भूबीनहीं है। प्रत्येव नगर अक्रानि क्रीक्रोराभूमि बगरहा है। प्रत्येव्य भार-तीय ५४य जानियत बैमनस्य ,साम्युः वायिक इत्या देव व्या न्यीं एयल हो रहाहै। भ्रामित के स्पान धर्ममित्र और हृदय को अशान्ति की ब्रमाने वाली धर्म आज विकृत होन्य ,नया रेग और कतोन रुख धारण कर शन पवित्रभारत भूमि जो रतभूमितना महेहें। दान मन्द्र धाराको नीच अतद-ठंडों के शार के बीच दिल्ली में बेंबी नुम्हारी मृति सम्मण हो जानी है। महज़न नेउन मनय ग्रेसाभगदुर रूप पारत न किया था जैसा नाम मूच उसने आप भारण विदया धुआहे पर उस समय वृद्धारे विश्लासों ने इस स्वर्णीय द्या की (को दिया /यदि उस समय की मुनद्र निकालने , पादिअन ममय को द मार्ग निकाल लेते

यदि तुम ने उस समय (एक र अबर प्र विश्वास / वेद र श्वरीय गान है। केमललें की विचारकों का निवाद तमभावा घोड़ दिया होता तो निस्तन्दरअही नामी में सेता र के सर्व श्रेष्ठ मन्त्य को निराहार बन न ग्रहण करना पेड्ता न सारे भारत के दिमाल अभा आस्तीय ममाजके शतशतह्यपाँ द्वारा अमन्तिकी माठी हिलाने पर भी, जगहजगह पर उत्त ञे पळारे छुटते न्रैसमयही पनिहीना पुत्र होना मानाओं के दारुण-जीत्वार से दः विशेषानाया ने पड़ता अंग्रिष भगवानं बादतां की चा ४२ के पीर्ध मेह विकाल | अवनित्र तुम्हारीद्वदशी बुद्धि नेआज के विनारें ओए हरयांकी उनपनी कलपना लेलम्म लिया छे इत व्याण वृत्र ने एकता तम्मेलन वन् द्धार दिया (आज एकता दे प्रेमी तृष्टारी उस असी एकता भिलाषी दृश्य द्रे शामनेनम् भावते श्रीश मुन्याते हैं।

उगान भारतने के क्रमन की उन्हों नि नश्मित है आलो जितरे ग्रह हैं | दूसते अपूर प्रानों में भी जिसमें प्रांच रही हैं | ज्ञान लोहें के मज़बूत हुन्य में ज्ञान हों हैं, जिस भी तानी एक नि श्रोत पुपुत्व शाली (त्यवाय केपाहरो | अजनह ज्ञान का क्षीत नियंबन्धिन क्या है जुनाहित रोयहाँ हैं। प्रत्येक प्राणी जिस में ताकत हैं ज्ञान सारता में जोता ज्ञानक आनत्व प्राष्ट्र अवस्थाता है | सोहेक ग्रह में मुरियत सातु भ्रण्डारको स्वितादा-रूण में विकास ने काले सान सरिता के पुनाहको जो हर्ने के कच्छों है मुल करने काले दयानक। आज इस दीप माला से आलोकिन भारम-वर्ष आन्तरिक ज्योति के प्रमान कुरोर कार - चरणों में सापर प्रणिपान कर राता है। ब्राटमणों के प्रमान को उन के भाषा जाल को उन के दुश पेलाए सु अल्पलगर को ओ उन हुश (पाणित गुम्हरम के शान प्रमार को अपने पुना पुनार से गहने वाले दयानगर | जाते जता पुरा मानव समारन देग ज नुमानो मन्तिभाव से नमस्कार ब्याना

X

.सन्धार्भद्दा के हट गढ़ना तबि तीरों से मर व्यक्ते वाले, अन्धि वि. १ अभ्य की अन्धन्यार पटली की तक मुर्थ की प्रावर किरलों में चिन्न भि-न्ने करने जाले, निर्मीच सरलसमा जिको नमें का ती क्या विद्वारेने वाले दयानकः। विन्यार (चतंत्रता केजन वाताही पर अलको तुमने सबिधा जन्यन रहित नहीं कर दिया है ,3स की उच्छूंवता के लिए प्रतिबन्ध उविधान कर दिया है। इस नी सबी शानाब्दी में जब देशम के समाजा मत्यन भी लोहेकी जंजीर समानी जाती है, तब मुम्हाश इतना बड़ा अम्पन लगाकर नाग्या के क्रामां के लिए मेराम का क्षेत्र सीमित्करना हमें आश्व.

र्धानन्य प्रमीत होता है।

इसका श्रास्य तुम्हारी अन्तर्भ-दिनी हिए ही जान सकती है। प्रय अफ्राबह बल्पन समान-शमीर का रोजों जा पर बनायहा, यह बल्प-न नई क्यान्तिको पन्तन देरहा है, इस बाद्य है। जनग्रदान होता जायहा है, इस बोद्य को तोड़ ने के लिए नेगनती लहते ख्यूरे मार यही हैं। अनः खान्ति के उपाम्ल तुम्हार हामने मन्या ननाते हैं। और कान्तिकी चिनगारियां ग्रान्ते अभेर क्यानिकी चिनगारियां ग्रान्ते के पुराकरने जारहे हैं। स्वार्टिश स्थान को पुराकरने जारहे हैं। स्वार्टिश स्थान की पुराकरने जारहे हैं। स्वार्टिश स्थान की पुराकरी करें।

जड तार भोगवाद और नाति व वाद के गढ़ पर अप्धाल बाद की अग्डी प्रस्ताने बाले आज नुम्हारी अगला इन रिल्प ही पोबी उज्वल उ-जाने में, मंस्ता के ब्रम्थाने की स्थार एउ मृत्यु बी जो लका चिन्न जिन

कर मुस्होगई, अम्बर्शकर भारत के नाम को और इन दीव ची। महत को अमरकर गई। भारतका सबेश

नित्त को तुमने हिमालय के हृदयको भर कार लहने वाले भ्रास्त्रों के तं भित्र में लीश भारतीय बनों में तह-प्रस्नुवास सुना पाउस स्मात्मा ही सम्माता का बन्निय सरेश भूमो

त्रभावता का प्रक्रिक सन्देश तुम ने त्रभावता का प्रक्रिक साथ मुगाया है। अञ्चल सन्देश ही भारतीयों के त्रिए प्रक्रियमंत्र हैं। जिस मंत्र सिरीक्षित होक्स भारतीय नव्युवक् यूनी पर हंसते २ च्वता सीखरहे हैं; तोज को गोले के लामने , मेरी-नगन की नीखार के लामने उन्हें रोना सीखरहें हैं! । जी मेन उनकी भूजा भी में मत्यागृह का अमोच अस्थ जबड़ने की समता स्वानंध्य बता अम

ामने सी अदुन शानि वेदान्यर रा है उत प्रविभे मंत्रके राता आचारी दथानक । नवपुनक भारत शिष्य है

क्का भाव है अस्तरे चरणा में अपने प्राप्त नवातारी

क्रानिके भग्रत। यह निताना सत्यहै कि तुम्हारी क्यानिकारोक त्याना गॅ-जो, तुम्होरे न्यानिकारी बि-चार्राको , अस् प्रसर वेदा करते वाले भार्भिको अम्बहमने नहीं अपनाया त्रमार्थ समृतिमें विगत वर्ष उबहे हो ज्य इमने मानि मारी थयानव में तुम्हारी गुरुभूमिमें शेदलना दिया है। आजट्य ्रम्होदे नाम लो। आर्य समाज के प्रतारी अनुवार अमना जाल केला उरेहें अपनी उम्बास्पाणित कर रहे हैं। हमारी से यां उसे इतनी प्राथारे विस्तृतन में है कि समानिहरम को देख सके। व्रम्हारी उठाई जानि पताचार आजहमानी ही-असा के का प्रवास करा है और पूल में लोर रही है। आज का निकी प्रश्नेष्ठ मही ज्ञानारी गर्ड है उस क यह बाते रेगेला को शाब ने दव लियार यह भी सत्य है पर य ह तब अन्याविश्चायत युत्त ने कड़ी अन्य द्रवर्ष असि कृत्ये असिजो स्मावे द्रव मिंभू तिमान हो कर ियत है उसी का फलरू । जिस दिन हम भी अन्तरन्येषि क पुन्ताका मे प्रका क्रित हुद स दीपक

हालकर उनात्म हाशात्मर क्रोंगे उस दिन प्रिये यह मानि क्री लाल बताका गणन में प्रहर्तानी नज़र आएमी > × ×

3ताज अक्ताभे ह्यय से दी हुइ पुरवाञ्जलि को न्यरणों में

हर् पुरुषाञ्जाला का नारणाम

महामा भी का हिन्दी कुम : — हिन्दी की तासीय भारत जनाने ते महाभा भी का निराना की हायर मह विशेष विद्यानी है। महामा मे मुजरातीहै वर आव गडा सिवां और गमामान्य विदेशियों ते केवल को किंग नेलते स्ट्रा नाल गुनगतीने मा स्टिसे में मर्बदानीलेते करें है। यह आपने किसी अंग्रे शक्त की दिल्ला ही भागूम तेती तो आप दास मार्ते और भरिने उस शन्द की दिवी प्रदान जीलो हैं।एक नाए माला में दुनारे अलिशाहा के उथा ध्वाप की ले जोते मत्देर के कि सहला कर तो की की जी कि gul matetution of lot Tol Fina शबंहे । उपाध्वाय भी ते उपसंस्थी वे उसमें (लोगे उपमृक्त शव्यनलामा ।शब्य जामें लोगे के उपराक्त महाक्राकी नाका शाम्बा अंद्र आगे जात चली। अत् मिल ऐसे नीसीपी उदाहरू अने माणी के रे हते जाते जो मिलते हैं। जा जून-वासी महाज्ञा भी के उस दिसी छेत्र की अने हत्त्व हैं (भाग देशे । अर्ध पारिक 3 PUMILYAE/

२कीकार खेरो । ताकि जह समय जन्दी आएजब हम तुम्हारी कार्ति की उतिमाले दश्री कार्त्में, हम स-च्चे ज्यानिकारी (सिंद्र हैं)

निजय कि \_ महाित यात्र व वर्ण मधिती तमा वर्ष अगर ते नार्थिती त्वत व ब्राह्मिमार मिन्ता मिर्ट स्तित गा के दैं। यत्र मार्थ के तिते यह तितेश कि हो मार्ग के नार्थ गर्थ अन लाक्द्र भीते दिवा का क्षेत्र स्त्रीते युक्त क्षित्र क्षित स्वामिति भी वात्र हो तुक्त स्त्री तिये एक अयतिति भी वात्र ही

गर्रभी कि विजय विष्' का न्या कार्स्सरी। असं तक हमें सातही के उप (प्राग्नेत किसी भिक्ते वट्यून गर्रभी। देंगोग तपेमांकी अस्ति भी असे तथा ने सामभ्ये और गुरुद्धते से उपास्ति भी सामिन्यो।

न्नाधिन में प्रमेणमगढ़आ। या स्वास्त्रिती (मा दे वारा ३व प्रत्यों ने नामी २० व्यक्ति आजामहे वामाओं बेन्यविक्ती में ने इस ओर ब्यागदिमा नामिसे। जास-

ज्ञानों ने एक प अत्मारित्री प नार किनाद एकिना होता न्यार माठी है । यह न्यार एकि अरलनी और समाने नते कि। अपदेश कि ऐयों नो रस स्मार ध्यार मारिके नहीं ऐसा नहीं नि इस मंद्र में अन्याहरूक याता मारिद्य नाय स मंद्रमा आरंभ करें

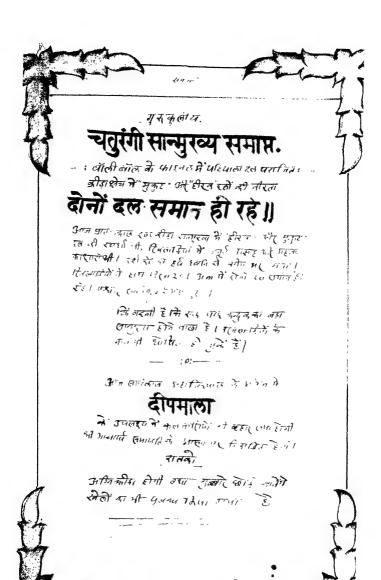

# फ़ी देह 🏽

प्रोटेन्स्राज प्रक्षपति है लगा देते सभी पर्वार । दबाते सब का कर से है। में रिक्स में लोभ पैदा कर। न वे है चाहते कि दूसरा का भी भला होने। बस अपना चार दाबारी में ही केवल भागा होने॥ अहा रनकी मजरों में कीर कीर देश आता है। यस अंपना पट भरते के जिस क्या और आता है॥ सभी भीर् परस्पर है नहीं इनकी के भाता है। बस अपने देश के हित में सभी का हित समाता है॥ त्री भागन पदा है। इन्हों के देश में केवल। विविध हा नार्यां बरा रहीं ने देश में नेवल। न खेती और थान हो हो ए इसे देश में केनत। भगर युनियां की सब चीजे रहे इस दश में केवल॥ कीर् है जेद में अद्भा गरि द्रशन समाप्तने में। न सी बेद ने अह न द्यान सब समाते में॥ रिता हो भान्ति सब देशों में सब बीजे नहीं होती। अधिक है २०१४ गर रूसे में तो उसमें चामकी खेती॥ अरे जैसे नित्होंने से मधा चाउा नहां होता। तो नैसे ही प्रोटेनाएन सनहीं नियन थना होता॥ आग अपना सावत भूमि त्र तुम के सर ही चाहते ही। ते बस समाना कि तुम सिर पर अध्ये सींग नार्वे अमर इति लगाने से भना निज राष्ट्र का सम्ब के बस बलिकास सम्पर् है न कहा आहे जा तुमसमाने।।

ख्तित्वारा के गर पूहा हुकार न्या भन्ना है।

तुन्हें ज्या काम है एस के कांत्र व्याक्ष प्राप्त है।

कहेंगे क्या स्कृति हम यहां ते खाळ पी है।

ये खुटी न्या कार्या है ज्या हम पर स्वाह है।

गये है जह स्वी ची जो तो पूर याम अपर वन्ता,

जस अनता मूं जी जी तेया की रह मरजन जागू जला।

प्रीटेक्सन हो उ के अब है भना प्री रेड न्यरने में।

खुन हो लार किरतर अब कारी का का कार माने में।

विनय नो है यह सुना कि अब मह डोगर न नो ले।

न कार्यका पर करों तेये स्थान के स्वाह स्वाह नो ले।

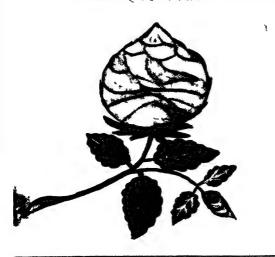

# श्री अर्थ सचिव लीट आहे



हमीर कर के 'मुगाकर'में अचराविव के जाने की सूचना पह मर निर्माधी देश खुषी के मीर फूल उठा था। किनु हमारे सहवाशी 'नामा' में यह पढ़ कर कि ख़ा अचराविव राजिक जी कीर आप है। विशेषीयता में रवलकता भच गरे हैं। क्यांकि भिनिस्त्रों में ख़ा राजिब की का एक नार कम हामाधा है और ख़ा रिक्रोण जी के हम में आजाने से एक वाह कह माम है। परन्तु होने कर जिखना पड़ता है अब अहे के ख़ी राजिब के आजाने से उन का मिनिस्त्री को वार का कम होने की क्लिक्शान करनी चाहिये। साथ ही हमें विश्वस्तर्भाग से प्रभा सामा है कि ख़ी रिक्रीण चाह जी उथा साज हो हो के भी विशेषी दल की जोर हाथ उठाने क्या कार न करमें। के का स्थी अवस्था में ख़ी विशेषी नेता के प्रति महानुम्सि प्रकट करने। अका करिन समाने हैं।

स आकारमेना मिरापा से आपने हरप में जी नोट पहुँ-नो है, उसने निये रूदा से उपवाद से प्राचिना कारते हैं कि पहुँ थी कामिक आचात उनके विशे काफ में नाचा न पहुँ नायें

#### खुदा से दुआ



बनारे सनीक्षितिस्त्री है गरीम भग्नेज को निर्मल और जिशास देख कर भगत और खुरा से दुआ माग रहे हैं (ये 'गा सुरा। उसमें खुर केसी ता-कर पैरा कर कि यह मार्लिमेट में खुर हायपेंट मार सके।



# फ़रियादे भक्ते

सुना र भाषरा हम आज सुद्ध ताजी शुनाते हैं। क्षमा करना, न चन्द्रामा, जर क्या, रेसी नाते हैं। नजर आता है अब सूपान हम पर कीर आता है। जिथर देखी, जिसे देखी, हुरी हम पर खाता है।। 'लगा' का सनते हैं को देनाम प्रमाल 'मेलाता है। मुचलने शापरां को अब नाम सामान निव्याला है। जिसे समाना था गुरामन है वह बीगावान जिलाल है। ्नाम है पन ब्लोर या अहन अरमान निकाला है॥ भगतः जी अन समाची तेष ब्रह्म सुन हो हमारीभी। ग प्रीत जारे हमें बार सुच तेना हमारी भी।। अभी को अचारिनी गह रिवल रही है सन्द्र लगा ।- अमेरेगो। मतंगान की तरह करना त इनसे जो है शासिका।। बत्रपुर हो ते कुछ लेकर नम में तल में आओ। न मां पर न दूसरा पर रात्या ही रीना करे जाउगा। हैं हम नाशन बच्चे ही जी देशी हैं अभी कर्लमें। न जान क्रियते के हो हैं न तान क्लू के पित में।। भगत होकर् भी कुलाड चलाओं आर हम वर्। बसाओ तुम हा जारोंग कार तत रीन हम बचलार।

# सूचना -

साम्यवादी दल तथा प्रजानादी दल के सम स्वरंभां को सूचित किया जाता है कि आज रात के सना आठ बंजे पन्न शाला पर दलें। की बैठक होगी जिसमें सब स्वरंभां की उपस्थित आनश्पक हैं। की जीक उसमें दल की नीति प्रियोशित की जायगी। आजा है कि सब स्वरंभा प्रशासप्र प्रशासप्त की नीति विवासप्त प्रशासप्त प्रशासप्त प्रशासप्त प्रशासप्त प्रशासप्त विवासपति की नुषा करेंगे।

नया कहता है कि चित्रन लिखित नातों की देरबड़ा

में नहेरान से निकला हूं जरा असीम हो उगा। करोरी पर कमिये। पियां मिर् (१) लेख, वसाल दार तथा करणे की यह जात करां तक रीक है। चे कि मुद्द सजार स्पालने जारी। आपत माद जहुत दिनों से जोरों वर (2) तार तथा खनेरं इतनी शुद्देश थी कि नया निकलने नाता है। है कि हुदू कर देना है। निरमना है व किन हम जरीसा करते 2 कि स्तिमिलित दल की बेंडक में उन्मता गर्म आर्मिर आज न्रस्त सिर षुटो अल देगानी और सभा ति बार की जिसल ही गया। वितिभाग खेड़े हुए यदि पुगान्तरे नपा नाम रस कर भी इतनी में से वे समानार उतारा है तो जल्की निकल जाना नेय के लिये 'इतरी आ' की आरंबों ने सुरमा मामुली नात है। नया के दरीन जाते ही हम तो चोजी ही लिख दिया हैना बुद्ध परि एसन्तरा के फू नकर कुष्या होने की आवश्यकता नहीं 'हां' होगाये। क्यों के उसका राइटले एक बात नया की क्रमान देनी उनि पेन रनूब राजदार रंग निरंगा लहें जो उसे बना नहीं कुती तहाती। भड़की में तथा सजी ना था जारे । प्रायः जितनी भी क्रोन्सेने वा बेढ खते ही ग्रारकों के मनको प्राह के रोती है उनमें बतुर सपायाते नेमा था।तितालीयां रह रह कर उस दंगा होने पर कुसी हो इही दिया पर आती थीं। रवेर उसे खोलका करताई यही निवाद क रेरबने से तो हमारा जानन्द सीम का नया करीका है। यही सन साथ के भी लांच मया। हमारा आनन्य रेशों ने प्रशाहर न पुचाली तहै।

डालेन की अकरत है। यार मन

त्रये की एक बात से नदुत नुस दूसका स्वागत करना विते है जाम हुई इसने समानाना में अदुन ही जन्दी तथा ताजीय । जास होने का उर है। आहा है जि री हैं। छजातन्त्र लोक मत नम्यु ने के सम्मादक युगान्तर की रस वद संघा नव पुगादि विक्ले कितने ही परी में होग्रम और पन में उद्गत कर लों। जिससे जब युगान्तर की धूप्र दिरवर्ष कि क्या का सर्वेन बनार होता से रेने लगी तन विनारा नगा निकला और मरीतों के पुराने अरवनारों पर समा लान्वना कर री। बास्तव में वर्षा ने न वे के हान की अवनामा है है. सा जतीत होता है नि से समा-लोच मार्व तथा नेरन मोरर परले से ही तस्यार कर रक्ते हैं। *→* / 'नमा' देरमें ने से सेसा ज़रीन (4) न स्याही उत्तम न कागजनुमद (३) में रमने पास अने लेखक तथा सम्पादक अ प्रमीत होते हैं। (१) बार्र ने बेंगाल के बनाता है पहांतक कि पुछ सकेरका सकेद रह मता है। (४) संपादक भाक्त के रंग में रंगा जतीत होता है किर भी नपा नचे ऋषे वें ल आयोह

नहीं ले किचार का शीख ही स्वरी-प्रांघात्मक समाताचना के अवेत 2011 मालादावे गृहीतन्त्रिक. मुक्त मुक्तं मनी बिभि: 11 आज कल हिन्दी संसार की बुद्धारी और होरनेकों से भरा हु आ है साथ ही समाला नेका से भी। कात्य क-मा के क्रे बर कलम कुल्ला शीर्मक के लेरमक स्तुर्ता कार्य मी है भी वर बने दें बार्क ताओ पर समात्रा जना करने जिस ने क भी कावा गय का स्वाह नहीं बर्जा मर बाबा बला के प्रमे की कैसे जान सकता है विदर क्या जीन अर रक का स्वाद हुम अवने में सबसे यह अनुभवी नयाकी व यह जतला ना नाहते हैं कि अवदेशनी हर्य क काम में संग्र न अवानी-मा-रिये दिसापुतीत होता है कि

# तिय टिप्परिशयां

९- खम जाता है वि साप्ताः हिन्द नवयुग वार्मिभेक तन मासिव रहेगा। बजा यह सच

8 8 2. हमारी सम्मति में 'नमा' में विवाय क्विता लाव्य -जला पर बलमबुन्छड़ा ने जारि में है। ब्यारं सप्रातीन्यनाको बे ब्योर् या तो पूजामां व्यक्ति और मा देश बा इस से बल्पाण छेगा। िषार इन प्रमा में पूरी तरह से च्यान दीजिये। ना न हा दिन न प्रवरीरी मिली न ता तरता , न उध्यर के रहेन उभर ने रहे। ३- सनते हैं कि सिन्धु-नदी में बाह आने वाली है। आ नान अ प्राप्ति है विने अवदी अध्य पर उतारे जा नंहा वे अख्ने वानी न्या सरम न्यर अञ् और बहब के सब बहर प दर करे।

४- मनीमण्डल की तरप से वारियम नहीं मिनल 👉 रेश के विषय में उतना ने पिक नहीं छेजाना चारिये। ५- 'तया' की नीति से ज्ञात छोता है विवह भीद्रें के पश्च ६- व्यवसाय स्टेशना स्ति गम्भीरं लेख नहीं है। अगतजी। ति निधान वे मस्विदे की पर व्यर आशा होती है कि भाना में

७ - मालूम होता है चि अव-पुजा के खर्थारण के भुमंभवंद को देख पर नमा था दिल दहल उठा है अंग्रेर इसी से शाम्य उखने दूसरी नीति अरिकायार की है। अहै। इसमें उसका भी ही कोई अगस्य का अवतार कामा दो क है आदिवर नमारी 852T 11

# गुरु कुल

(१) बाज बात की नाग्नियनी स्ताल के प्रतिषित स्वयस्य श्री-सुद्ध की निकास्त्रुगर का दुर्गा-पूजा पर प्रभावशाली कार्यात हुना। श्वलवत जोश गर की (२) स्वरस्वती पाजा— सुना

जाता है कि इसकार लुद नहा-चारी विप्रता, कलकता,काश्मेर सैन्सडाइन तथा कालौर जायेंगे। हमारी शुभकामनाहै कि हनकी जाना भिन्दिन हो।

(२) ब्ल ब्लेशन - N.W.R ब्ले ट्रैपिज्य सुपरित्येक्ट्रेस्ट ने सिमला भाग व्य लिये प्रेसित व्यवस्थान ब्लो देने से इनव्याप्त ब्ले दिया है स्मार्थ निम्म इत्य रिपा है-

"9 regret to say That
9 can not give you concession according - one
rules."

# समाचा

(४) लबते के लिये मेजे
गोम करियमन का आने तक कर्ष
उत्तर नहीं आगा है। हमारे बलबता के संबार दाता ने हरा R
के हैं विक मेनेकर से बात चीत
की है। उहोंने आयम दिलाई है
कि करियमन स्वीन्द्रत होलावमा।
(५० कराष्ट्र-प्रतिनिधि सम में मन्त्री खीरियों के स्तामाम में लगे हुने हैं। हमारे मनार दाता ने तार दिया है। कि खीरिय मां शानिनार की सामंद्रात तक क्वाला पुर से शुक्त बुल में आजामंगी।
(६० आनार्य जी के आज

(६) आन्तायें जी ब्ये आक्त व्ये पत्र के मालूम हुना है कि न पार्लिमेंट व्ये क्षेत्रकारी अधि-नेशन में न आस्वेंगे।







७ म वर्षे.

मुखसंपादकः- नरेन्द्रनाध्य रापादन्द्र शंलारंन्द्र

अंग्रे 2य.

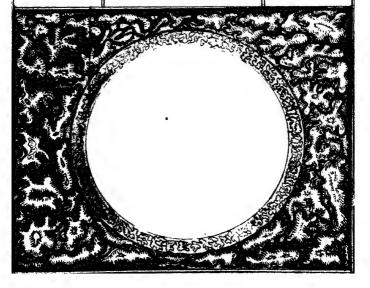



¥ 1 +बर १६ १६ अकलार

## मां के आँचल मं ∽

आवा क्रम वर्ष के प्रश्नाद पित्र भाने आका भी बल पर। १ है दुनो के मने दधी को पूर्व कर ने के लिये अव्य क्यू में खणा हुई हैं। उसका मुनकी कि दिवा भार मान्युमी के उल्लास की बहाया यु आये दिल्ला का बाम अवेद कर्त्रा दिलामा में जार केर अर बर् रहरे हैं। उत्तामक साहित भार छनार अगद उरादि । जो के दर्शन भासन अवन आव की हिंद नर नाम हिंदी जिसहत्त्र फाला की बाबुरी वह मोबबास्तीचे जानहीन्द अभावता राज करते क्यो है की। आ के बाब की में भे लिये उसा भी मदियाँ बहाई का रही है। मह ब्रह्मा का नाव जिसानी है। सबलोग धार के अवन द्वार स्वोत्तवर अ व अवने भी बार जी द रहे हैं। रात और वित आग बर अप-ने करों भी समाई की हैं। के बल आ के बक्का कीर भी उपन्नि के दिले। बत्त कियें दे

जार अवस्कास हो गारी

भा असी के स्टब्स्ट स्टब्स के अपने अपने किया अपने अपने स्टब्स अपने किया अपने अपने स्टब्स अपने किया क्रिक्स के अपने स्टब्स अपने अपने क्रिक्स के अपने अपने

अभाई है जहाने जहामे हैं जार

क्रम के राजम करने मने प्रभी
की उपाय एकता है। जो की क्रापी
की उपाय एकता है। जो की क्रापी
कार लाट काने नाम हो कही क्रापी
कार लाट काने नाम हो का को नाम
का की स्वाम एक्ज़ भारतियों का
का की स्वाम एक्ज़ का नामि का नाम
का की है। या ना नामें दम्मी दुवें
का को के लाल अपने आप को क्षीम
कोंगे कि से सम्मा सम्मा होना के क्षीम
कोंगे कि से सम्मा स्वाम होना के नाम
कोंगे कि से सम्मा स्वाम होना के नाम
कोंगे की साम सम्मा स्वाम होना के नाम
कोंगे की साम सम्मा स्वाम होना होना को नाम
कोंगे की साम सम्मा स्वाम होना होना को नाम
कोंगे की साम सम्मा स्वाम होना होना को नाम

अगम रख गर्मालय के अगम समे रोलने बासे तक्षण मारत के प्रावसिय कुर मारत के पूज बना अपने कतिको से बार्ने विभार से भागम और जिस्सी चेहरे की असमाता नमंत्राका राज्य से विसंते बदर्ग से पारिणत वार्ने में उनकी बोनी व आजा की उत्भार का बेतात उमहा पह लीहें न्या या स्मात सक्य के का ही रहे जा र सक्ता की वल मागेर्डाम करिने में पिरवणानारहा हे न्या ना बल भारतीय बिनप-बेनपनी क्ये क्रेन्स अवकाश्ये दरकान्त्र, अविका का व जी भागा आका अवने दलकी क्री रम की बाली के लिये प्रेरण बर्राई व्या नहीं भाषना भारतीय सम्द्र वर्ग २९० में लिये केरका करती रहेकी न काल लो द्वाति वृद्धप में विश्व करीहें वर भा अर्गनिक विकासमानिक वि में माठा भार भारतार बरे कि समेरे बरीश 'जिसका श्लेष्ट सारा के पर मां ज्या में जिसकामते देश

### संत्याग्रहआत्रम ओर हम~

וה משונו תנובשה י וביון May & imat ו איכון ישור ट्रमाने क्रेंग्रेड सत्यागुटा अमे में का वा THE BILLIAM WINE S & ्यो लोकर अमने आम की तामार कर्रह ्रि बड़ी इन ध्याम विकास में अपने उक्तर उक्तर निका उद्देश के जी बन निताबरें हे या ख्रिके क् बहुत वासी अवका उत्तप अवने स्था को रहेत का प्रेस सकती है। सब अहरतम अहा साम सार्वेद से के लिए दी बनही उमच्चा सम्मासम्मालये नीर्था स्थान बार रही है। ज्यान शाबीय उद् आवामको का केर उपाप्त बाहिएह व्या यह कंभवनी कि हमस्तुत सारी उम्माद्रीली भा अवादिवाति हो।

मारेसाम भी बात ते यह है कि रिही उत्तर सं क्षम संभित्त के लिये उत्तर में पाओं आर्था में आर्थे हें जो गुजरात माओं आर्था में आर्थे हें जो गुजरात माओं अर्था है जो कि मान्याय रिद्धा गति उत्तर मुग्नराती हैं। जवा रिद्धा गति उत्तर मुग्नराती हैं। जवा रिद्धा हैं। उत्तर संस्कृत के प्रायद्धा य अर्थे रे मुग्नर का कार्य करने के रित्ये स्थापित हैं हैं के से रिश्वार्थी जिसे हों जिसे संस्कृत के प्रायद्धा माने स्थापित हैं हैं के से रिश्वार्थी जिसे हों जिसे संस्कृत के प्रायद कार्यक्त दें प्रायत अर्थाता कार्यकर्ति के संस्था स्थापित सुराकार दें। हमें

विभाज हाणी से अधाम भी उठाये १८३१ जिला हाणी से अधाम भी उठाये १८३१ जिला था हो हैं १ ज्या पही गिल् जाया. शावर ब्या महिला हुउन है । यह शावरी जारे पद्योंने की जागरे हैं १ स्थाव जैवा भा पार पहींने बाला जाज प्यस्ता ने ज्यों बता हुउने हैं ज्या यह बिल्डा जी परियों की

ने गार की ने मामेशासन पार संदेशमें होड़ है। व्याप्त की ने मामेशासन पार संदेशमें होड़ है। व्याप्त की ने मामेशासन की है। व्याप्त की ने मामेशासन की ने मामेशास

दम पादिने भी कर युने हैं कि बुलाविजी देख मानदर्शने पुर्त ने निर्मे दे के उनवाज़िक पित्रस्त समाकों भी नहीं हो नम के बम गुभ-बुला में उत्पादकीय मानका कारिये। एमजी जानति के उत्पाद कर्म मनीन की बम के जिया होने उत्पाद राम कर्म मनीन की बम करवागुरा में में बीदाबुका संधा कारता के बीब ब्या बाद्

ब ज्लों की शिशका के समया में भी तमारा बुल सरमाग्रहाधम के उपम का मार्थ बाग सवारों है। ज्ला एमारा बुल भी उने उम्मेरिकी की उमेर-बम्म बी कभी उर व्योक्तामा किया कारा था ब्लोन के रिलम सम्मेरिकी केमा । विजय में जयती

## क्या किया जाय

गुभाइन रामन नामानी की अपीजा होते दम पर १० दमार दक्का में की भार खेना भा व्या दी अन्या होता महि पर नाम हो महिते पर बहु में होगा था पर दस दर्शिको के दा-मिलित पल हारा दक्कों नहुन कुछ, एक्टन हुए हो पर डेमेर भी समय दिशामपाती तरहादे दम हित स्थान को । पर खरहाय है दि, दस दन दमहि का क्या किया अप दस को किस उपयोग में नामा आजा करहादे सक्त को जिस उपयोग

सम भी भार दावह नमी देरे १ दक्कों भारती के भार व्यक्तिपति न ही हैं। बी भी भुद्ध नमामञ्जय नह नी सुख पति के नदियों ने माम हो नमामञ्जय १ व्यक्त ने यह पदि कि

नह निम नवा हो १

निस्तरी में उत्तरमिन ताम प्रत्यात्र वाति में अत्तरमिन काम प्रत्यात्र वाति असमी द्वर्य मानि पा व्यवस्था प्रत्यात्र वाति पा व्यवस्था प्रत्यात्र वाति पा व्यवस्था व्यवस

दूसरा परिहे कि की भाम हा बदरेरे उससे में को नाम होना १ व्या स्टिकेस्साप । कीर बोर्स भाम होही प्रस्तिन अपधाद से आदा वा नाम समन हो १

पिसार, नीम श्रेमा हो को विस्थाद भी हो और नामने नासे हैं जो रहा के रूप विस्कृतिसे समाप अध्योरे का विभो न ग इस की नाम नासी हो।

दस उत्पात्त पर कवात्त्वकी श्रामन भारतकार नाम पर दस रस नाम प्र मह पे हैं कि साग भागा या बी बील नी हैं भी इस बुलायात भी के क्यार अर्थ रिया क्या मही अर १३ व्याप से पाय कर इस प्रेम पात्र कार्त का यात कर । इस्मायक का भारत पायात बुल के सीवन भी बहुर कार्य है पार उस स्थापना ने बनाग स्थापना है। भेत उस के तिसे हमारा पारिस्टा ब्याग की रिया की उत्पादित रास्ता ।

निमार य स्वारा प्रकार वस्ती वह बारे है। इस में सर्टर मही कि शरीयड का निर्माण यू लाम के आवका वहारोजा । यह रखनी रमारे पास नवा आर्टी हैं । के हमें लें को सकर नार्वस यदा रासन् जन्मकाण रखने में समर्च रहेगा। टमारी श्री कड का समीर पर में से ही दूसरे में क्षा अध्यान क्षित्र हे ज्या क्षेत्र के अध्या के थि। २ नवायनाया माय, सनारते ने साना में आ ही बाग हुउमेरे। दम समामा है कि प्रवेष भार् ने उम्मान बार्य होगा कि गुक्त बुक्त के व्याक्तिका क्रिका भा उभावते । नुस्त से भा नाम रासी लिये कार्येन लड़की की नहीं भेड़ा रेक राम बाज में व्यावसायिक शिक्ष भ क्षामा न है। उत्तरे के स्मार पान माने माने पर अत्यन रिख ता था कि वहा क्रीं में सा क्रिय सिक्ना था कारति । अमारेकार के कार्मी वर्ग संग्रस्था अबलार्य राम्यानम् रही है। द्रम्पे सम् वनभी यह कामन्या उत्तर्ति । वसके द्वाराज्य रम स्वतंत्रजी (र ब्राक्टकेश बहां बुक्सी स्मावस्थानी बारमकेमा । श्री पूर्य बुलवारी जी की रचकारी कि जुल स्वायतानी बने। व्याकाशाधिक को लिल के राते व वर्ते ने यस भी विधा धार । उन्हें अत्तर्भ दूस अपनी ने क्र मारमा देशारा बार्सका है। उसमें भेडा देशार cum द्वाम वहा अमा अम्ब नार मार्ट को नाम अव्यक्ति मात्रा स्थाति का अप वनिने भी सामावका नहीं तो बनार दन्ति अर स्थायम न अस्माय मही





मदासी, किमानपुरिये और बूरो जियन तभी तरह के लोग थे। बिनारी 'बा' का सारा दिन इही बातों ने लगजाता है पट्न वे बभी उक्ताती नहीं है। बामाश्री ऐसा बेसूर नहीं उत्तम प्रकार का (Rich Ford) बानता था। आसम की मार्या - आयम बार लम्बा थीय है। आबारी और क्षेत्रपल की दिस र गुरुनुत से अम नहीं है। सब प्रकार की सफ़ाई यहां से ब्रुत अच्छी है। किला बडे आत्रवर्ष की बात यह है कि महक्षमा सफाई में न कीई भरी है और न कोर नौकर । शीच और मूम के लिए पक्की रहिया बनी दुई यहा की तहर जिस किती कारी या द्वानी और में आक्रमवासी वेशाबकाने की बैठ जाते। हरेक टही में वो बालिया श्वी होती है। अयो वाली मूत्र और करी के लिए दूसरी में केनल मत यहता है। श्रीच करनुकने के बाद पास सर्वी हुई मही वर्षे में उठा कर जपर डाल देने हैं। इस के पलल्बक्य न वहां बदबू आती है और नहीं मन्द्रनी मन्द्रार मिनभिनाते हैं।हा, आठ बजे लित में गहा लोहना सबबालियो की मलको अल्भामाम मा कुछ व्या मार डालवा सारे को मही ते पाट देने हैं। और बालियों का दूसा सेंट जी पहले दिन भूप में सुल जुका होता है टिहियो ने स्वाजाता है। इस प्रकार से सप्तार वृद्ध रहती है और दूसरे भूमि को तब वे उत्त्रुष्ट खाद मिन जाता है। उतान्त्रम की शेव हक्तर्भना काम आन्त्रमवासी बारी बारी से कार्ति है। इस सारे काम में बेवल ची-१० व्यक्तियों का एक बटे से भी कुछ कम तमय सर्च होता है। जितने दिन में आग्रम मे रहाई उतने हिन कालियों को उठा कर गहे तक पहुँचाने कालाम मेरे मुमुदे था ) प्रतिदिन में यह अनुभव करता था कि स्वामान और नहतानाने के लिए यह काम बहुत सरायक है। बापू नी शारी देव शम को बा उच्य पद देते हैं। वे केवल अस् शान और पुस्तकतानकी बहुत मदर गरी करते । उनकी चर धारणा है कि आज कल की पुचा जिल शिक्षा उपाली में केवल पुताबीय ज्ञान होने के अजीर्ण होजाता है, बिस्वार्धी भी मोलियता सर्वया नष्ट होजाती है। उस का विकासित कति के लिए न अचित प्रयोग मिलता है न अचित समय मिलता है और मही अतुक्त परिश्वितयां मिलती है | अहां में स्वयमेव बहुत किताने नही पर्छो है। जो दुख उन्हों ने पदा है वह सब रेन वाला जनज की सम्ब ऑपनेल रमाने में पण है। आफ़ीका में बापू जी ते एक टोल्साय काम स्थापित कियाधा भी अब तम चलरहा है। अस का एक एक क्रम्या बापू जी के हाथका बताया हुआ है। हक बार अदाबा में जवाही देने हुए इस प्रश्न के हुए जानेपा कि 'आपका क्या पेकारें ? बापू जी ने लामाबिक शितिही महा कि में वेश से जुलाता और किसान है। बापु जी भी जयनी न तीभाग्य बरा क्यू अनुसम् मे पहुंचने के सुख देनों के बार मुद्दे आपूर्ण की जयनी में शमिला होनेका वअवसर मिना । २ अब्बा राविवार के पुष्य दिन पातः काल से ली

अझाल् नरनारियो ने पुल्ने की माला तथा मुद्दी के हार बापू जी को पहिनाना प्रारम्भ किया । ज्ञार्थमा के बाद सब आन्त्रम वासियों ने महात्मा जी बी चरण रजली। (बहां आन्यम बासी प्रतिदिन महात्मा जी को मिलने के तमय खर्गो में पुषाम या अन्य आदर मुचक अभिव्यक्ति नहीं करते। एक व्यामे जैसे धोरे रहेते हैं। वहां औषचारिकता की बू भी नहीं अति। रसन्यल राजग्रहका से आत्रम बाती पूक जवान से बापूजी की पूर के जनम दिवस प्तावधार्दिछेथ। इस के उपरान्त महातमा भी ने अपने चचेरे भार और उनकी धर्मपत्नी ने मेर हुए तथा उन का श्रम आशीर्वाद ग्रहण किया। ६ वर्ज सामा <u>जारम् दुई ।</u> तामा में इशानुति के बाद विश्वालय के मुख्या ध्यापक ने विद्यालय की वार्विक रिमेर्टि दी। रिपोर्ट चदी जारे के बाद महात्माजी ने आप चर्चे तक भावना किया। तदनार आन्यम वासियो ने बच्चे बूदे जवान एव ने मिलका तबली और चरामे पर दो बरेशक मूत काता । मध्यान्ह के बाद दूसरी अबेदकहुई। इस सभाक कार्यक्रम बडा लम्बा चीरा था। संगीत, देवियों का शासु, वार्षित्र (sottunation music) पराधारममावल (vialoque) के अतिरिक्त तीन नारक हुए। पुल्हाद , जीतत काइए ऑ जयद्रथनप नाटक लेले गर्थ (इस में प्रल्हादनारक अभिनय की दिल्हें , जीसत काइस भावकी दिल्हें से अनो हे थे। विश्रोध केशाह तथा अन्य सामग्री के अभाव के साच क्रूबिक के विशे गए थे। शहर दे प्रतिबित वहां पर्याप् लेखा मे उपरिषत थे। नारव मे भाग लेने वाले प्राय: क्रीरी उम्र के लड़के थे। तब भी एव प्रभावित हुए। एवं काल प्रीतिभोज हुआ। जिस में आसपास में गांव के एव अखूत आरि लादर निमंत्रित थे ।जी वोल मा मुक्तहत हे मूंगमली और किश्लम् वाटी गई

# बंड़े आंसी

ने उत्तरभी कीन हैं 9

अनी नहीं जो संबो शाम सम् शिमले की स्वा हो पर देश्या करते थे । महिमा एर पहिनवार हाप में देखा गांची उठिर हिस्सार रोक्की को पार गांकर नलते थे । भागा उनकी स्वृती कही है ९ नार 1 का नहांग, नाम हाम जीन नाम है। का नहांकी हो । जस निराम का नाम है। का मुंदे हैं। मेरे स्वाची महा - ज़रा ही कर सम्मार्थि -समें ही में मा चाली उत्तर ही कर सम्मार्थि -समें ही में मा चाली उत्तर ही कर सम्मार्थि -

( Restuarant ) Block No 15/ quarter

याची कार्य में वेंही थीं, नीचे से स्वरप्र वृन चीकी मेर से सके रने लागे - अव ना ना भी ने अने शाकापा -नासी - आगपे -सारी वृतित ने अमिरिका, अपना ती अस म्सलवाना नहीं ती सीम का ब्या' नहीं ग्रीसलवाते । स्टब्स निकार के लियेरी बहारे - जेंबी 'रानीय 'प्रतिना है। उत्तरी सन्तीम की मा अम उत्तर् की की र अहसी कि "स्वर् आजनत सन होड़ रहे हैं"। रामा के चार में भी वाहिया नाभी ब्राट ( Nay your ) आन्युको है तम अम्बेन यहाँ भी तो अहिया सामान मंगनाओं म । नाचाओं - ममो क्या कर १ "बहुना वजा था अभीव जेप के लिये के वे वर नहीं लिये ,ज़रा सी जिन्धि सिलंग री ही ती तव भीकारते की लूच ही अपता-सारे बन्जे मिल बार खेली है उनमें सीम देश्री अरीब सालामतीहै।

रेका है गरीब सालागार । त्यान - (थोड़ी देर उद्देश्वर) डाम्य स्वान स्विकेतीले - क्लिस बड़े आसमियों नी पोसान है। येसा बड़ा डाम्यी स्वान नहीं बनना। सोमनायनी सानीन्या रवराव है-महचा लुप्तियाने ना पातलाम थार उसी जी बनी है न ।

कारी भी ती - उपयोगी जी भी यागा ही में 2 पर कोरी 1 ज्या दुए जिसे भी देखाँते 1 १० उपने पाछ जी मी ती की म दी ले उपने दूस स्थाद में तो पर के भी भी बहुना कर कर एक्सी में ज्या थारेन थर कर पारी उपने में स्थान का सामान रखा जो दे गी भी में तो में पी स्थान का सामान रखा जी दे - उनने मानुभी मान नहीं कर ले दे ते भी है हो मान की कर कर है के सामान की कर कर है है न

वास कार करें में की सकता है। की सकता रामकार प्रकाल का दीराकारी - को टो को स्कृतकारी वास कार करें में से स्विकारों को स्कृतकारी

यस नार सभावता, ;तकस केरे खुर्यातित तो नहीं नहीं मेरे भार है। समान की जातते, पादले निकर नमले गुण्का उसने राष्प भेगे लेस भी गोन नगरिये, गैकर नौर भी-पादिये, दस्ते नार बुर छोरे नेबले क्रीर नगरिये। बता गुसदूत में पदपादनीते दुरे ।

द्वाने में सोमनाच और स्नोब केनते इस उमाग्री । त्याम नेतार-"कवादी १ पिर विस्थाता १ में द्वाने कोरी सी प्यास्त्र लाग गर्री थीं ।" मंजेन

मां ने नाची नाची भाग रो ने पार से पुकार में को भी भी उठा लिया की या बहुत लगी - "प्रदेश बुद ने देने का माल (" " मित्र अब्दर से रवा के Boot लाका प्रारंताचे की या चाची दी की या बहा - मा बच्चा ! स्मीच से स्वेल !

(2)

दोटी का समय उत्तापता दास हो न्यूरी थी । जिने से ज़ंगीरी के सामने बैहमये , कोहते दहक दहे हुये छोट ग्यूम जदम भीनमा उत्तर २दाया । वाधानी असम

अपने बन्याल में अस वे । रूप दोनों सा ने बेहें । बाजी ने भीजन परोसा भिने नाप के लिये जारा, यह भी नाप नमाना मना था - अन्या जा कर यानीने सोस भरी और वाहते लागी कि प्रस् नहीं देखेंका क्षाचारी । सारे नाम् महते हे कि नवामी अन्यत कायरी पहित्रपा है। स्वरंदरका त्या-भा यादिन डिक्का में आजाता है। जाता वंद कीर अग्रेशका पर पानी रखन क्षिर्या उट्टल है। यर न्या भेषा दे बर देखी तो हों व स्मृताल हो में। शंदस भीड़े असे कोने में अल खेरियें। मालदा कार् चर्म राम भी कहते हैं कि dul में बन्दा दे देते हैं यह रामस्की स्मलमे करी शामिल नहीं रोते । आवनारों के भाषिभी चार के देते हैं। दीन दु जिने के लिये आप दितीय कर है। स्वाने थीने की देखें ने यह में भी रूप की वर्मी नहीं है पर नेपड़े नोही फीर दूर परितर हैं। रुम्तिरान की प्रीकृति में तो स्वेस कर गरे हो कि सार्वने नहीं रहरते से मियति में ले लिया किर अप बेले देंग रचति हें 9. भीषाल मी से शेरी स्मारहाथा उसके दिल ফুনি ডার ধুরানা ওপরেপরি হী বৃদ্ধার্থা

भाग के लिंगे एकेभी की का नथा दस्तालेंवे

उसने जहा रके आभी औ। कापने ने

की न्बान्दि के राज आप राम को है पीले

लोकोर् हर्न नहीं। हां उमक्रे यह बना

अस्मान कि जानकार्तन के आता शब्दी

तर मही रहते को अवस्त्रके भी ती

अब के रामकामी है। संमी, बड़ा बमी

के लिये नस्ड नवर में शत परिनम

न्याहिचे । शिमले की श्रेश्चर में मुक्त

मकारी वहां तो ज़रूर बनना नास्ति। न्यानीने अवने प्रस्ते जीवाला करिया स्टब्स C. T. D के सामात कार्य कार्ता महारा भाषा की र अभी अपने में स्मिरे के अभी नोर्स मेंचे २ बोल कर वात पश्ची कर-नी चाही अहम शुभा किया - क्रांको स का नियता केरेशा बमहमाने स्ट्लीहें, स्मेर उसकी बाद बारते हैं; तोका बात रिस्कर पड़ती है । मां स बास रबलिता है इस वी व्या वात (भीते देखका) बलराम भी उसने तें की कि प्रवी नहीं आता पुण स्त्रामा श्रास्त भारको कोडी कोडी मिनी नार जुरा क्रेमिकाओं क्रेंडना ।" अर्भ पर आणा ने देखन की पाल ने व्यहर- " आप रनसे न्या इसते हैं। इसनी जी को व्या असलाब - अओ मेरी स्कार मे वडा बार्ब के 1ल में उम्मानी की अवारत मेन प्रयस्न वार्यामा नारिये, छेनेर वृद्ध महीं, शकाल स्टूरत तो ठीव राजनी गाहि केन, सबेरे १०वने जंगवारिलेनर फीरन 30 थमार शिक्ट के सामते की में मलाबी con Break fast at soil 8 3 पादम लामे २ डम बड़ा बलाइपे और क्षीत्म के के अप रत रत क्षात कर की व्या रहते अवयन भी कोर कीर्ने है। रनाम सामे से बड़ी 'रेक्टी मंगा बार र**क**ली अगेर शाम की के स्तामं उत्ती में किन्दित रहे। भागत औ हाका है म। उन्होंने भी हो जहार केंग्रिकार 'त्रेरे रिक प्रत वि अमामी के के मान मिन मिन रोमा रहताहै " मिर्द्यमा आरा अपनी एउना रामें, का पुरारी मिन

भारते रे - सार व बाच नहीं जिलाते

देश बार ब्या काम, अधाली बारे म सारी तव

िकर भी न जाने ज्या होनवा है।

जोषाल - (मेरी तरफ़) भाई देखों तो आज कल के नहें २ नाम धारी सारनी हम से बर ते दें दरेक २ मुश्मा दूबराने (जेने मेरी भी म दो पर नहें २ समुख्यों की पत्नी मेरी अपने । किल्ली दिल में किली मेरी मंग्राहत वें पर अन्न की नशर शेमें से नम महीं। तारी मुता पाही हैं :-

ा यहा है :~ बढ़े उमार्सी की बड़ी शाने हैं। बड़े उमार्सी की बड़ी आने हैं। बढ़े आर्सी बाब्डा नामें हैं,

करें आर्ती का बहा जाने हैं।। नानारनी हिस्से कारे न्ही उत्तर राम जी ? यह जा आरहे हो। नेसी एम जो नेही उत्तर जिने नहा स्थार आरुसे। नहां की वाते हैं ने अनवक स्थान माथ की रिमला रहेंसे साथ में उसे लेंकार)।

बानाओं - ज्या भगाउँ बेगामहें व अदेवे मा कह कीत्य की अगह पवल्य की द बनने के नियं कार्यों की अगह पवल्य की द बनने के नियं कार्यों की अगह पवल्य की द बनों मेरी कार्यों में अब्बी तहर की में बहे का

ना ना जी - केरी-कहें ? हों - असी पारिले कोर वह खर परिलं भारि में । बार्स में नलता तुरु कर बच्चे को भारी गोर्ड में मलेगा नारित कोर बर दोने देव्यंप सारिक का साम स्वेट सुम्मेले साम । गरीब स्मामी के दो ग्रेन्थर कीर्ट थ गारती सुनामें । सम का माम सुन्न कर गान में लें। इसके वार नगमार का स्वाम गृत और में उद्योग कहें र में सम हैं। में साम की लोग मिलार को कू पण कर जा नम सकते

चार्नी औ. मिने तो दसे बद बाद समामान रख प्रकार तो ये मान ते दी गढ़ी। दमे पता श्रुट पाड़ी होंगेर मी तो के भागे वे लड़ा करती है, 19की मनावी।

मे-ना नाजी १ मेरी सामाने ने बहा बक्ने के लिये कोर उट की ज़रूरते हैं अवनकत ने रसी त्यार के बन सकते हैं।

यानी - यह तो हीन जबते हैं भिं ते व्रस्तायती औ से सरमत हूं। जाप्म - अन्या - भें इस सम्म सेम्मायनी गृहः जुन पाने भेन हुंगा। मुक्ते व्यत्मास्त्र को जी सी से हैं हैं करो

ेतर्ता महीं सीचा रीजार शिक्ष के हैं की भी जम्म आजारी भी स्त्रवी रोश वार्सि । बार जोज ते जाज भी मलाप (बेबार्सा एस बार सोम नाथ एस्तु के हैं वे बार्बि बोस्ब पर सार्वा होने के बिये मेंग रियागम। बहुत दिनों बार स्वा वार्सिक संविक सम्बा

मान्यम पा । स्यू १-६२४ के दिन के । जानियों के मोरामकी कोर्य नहीं शिभना देश लका ।

सर् ९ ४२४ का उम्मास महिमका हिमके में को २ उम्मामी ह्या बदलेने बलिये उम्में हुई थे। में भी कालका की उवंक से हिमला पर्वे का/ सोना कि नावा और मिल्या।

रह जा । जाड़ी अविर्दाल प्रस्तुनी श्रिक एट्ने से ६.५ स्थाद्य याती जात्क उत्तरे उनी से स्कृत के जाने में सादलहें दुस्खें।

स्ट्रियत, नास्तान थायाचे से मारूपा विकार नाररापा मानी के पहुंचते हैं कर आवान मंद्राहा "नोले भी से मानाप्र में नी नार ' नोरे मान्यस् ॥

में सोम नष बा नाम सुन बर्टी ब्राइत रून दिनों 18देश में रही से मुक्ते उस नाम बा स्मार्टा म रहा था। वह नी रिश्ने गए खिड़े हो नर्दी में ने भी रेरना - वही मेरा- विचेश भारि सोम नो धा । अगो बढ़ बर्दी में ने भी विद्यालस्त्र बी (सोम नाथ और पहिलास्त्र)



नाता भी के डास के एए? देश क्या हुए अप्तार उपाया कि क्या इनाया क्या 1 इस्ताय उपाया के ग्रेड इस्ता है। क्या मुड़े या गर तक्या क्या है।

भीदे २ अच्या नामा हे में नुष्यस पहुंचा नहां सीमनाथ पुरता नामा , सीमनाथ मका नामी कई स्थाम देखें । रसके नए नाम नामा समाप हरू नीर रम भी नुस्त्राधी आर्थ समाज में कुंचे ।

देश के निषयमें सोम्माधनी क्रीनीवे थ बारे हुई बस्ते जार अन्य जीवर सोम. नियम दिया स्था में जुद्द कवन करने उगारे । में तो वन्ता होने से नगमा। भोगम ने नाद कालों ही बद्दी में भीने नाथी से प्रद्या कि का उम्मूनी बीम बेरोरे । जोगनाम ने स्थागदर एका (स्थून हेरी हुई)

उपारंभी, भुने दुख्युंह । उपारंभी अपुर स्थाप ने ने ने

- So -

# भारत के दस महान् पुरुषः

भारत के दरा प्रहान् पुत्तावीं केन मात्र द्विष्ट। <sup>महता</sup> में उन्की लेख (प्रियास का है प्रमाण

: नाम नामरा: होने नारिस् :-

भू ही शि

मार्थालय में पहुंचाहरू









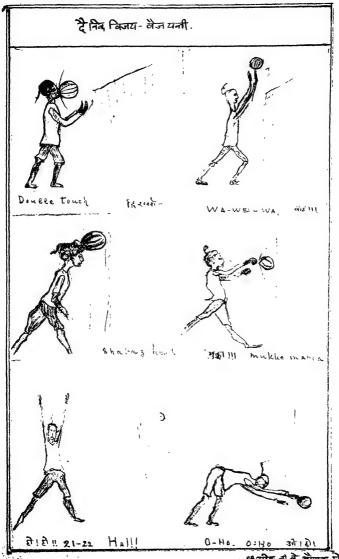

डायरी के पने

१६ वायामा का विष छा। आकारा बाहतो से मिरा छ। दिन मिना
मार्ग हो परी। आको से ज्यार माधी अञ्चाला जा मुने को रोध नहां जाने को
उत्युक्त और व्याप के, अतकारा की स्वात खार आता जा मुने को रोध नहां जाने को
प्रतिकारण बदल रही छी। अञ्चारा के काजा ह्या पत्री आवारा स्वात के हो जा विरा धा, वर ती छी। अञ्चारा के काजा ह्या से जाता ही जाता है नहीं के वालाहा के स्वात है हा धा, वर निर्मा के काजा है इसे में विरा कुना लिखा। हा लोग कालिका कुने पर
पत्री। तारो हैं विरम के काजा है दूर देखा हुत्य है कही अवा अरे हाले काण छह जी का
पर नामारा अतिकात महां नाम आता है। मारे जोर अरिश्वित मानुर भी हो अरे हा हा हिल्ला कि पर नामारा अरिश्वत माने वालाही हा स्वार काला है। कारे जोर अरिश्वत मानुर भी हो अरे हा हा हिल्ला काला अरे सामा स्वर्ण काला हो हिल्ला के सामा के हा का सहा जा है। वारो

अपने केरी तो देख के जात के सामाम कार्त में का अगति उमारे हैं 'सर्वा मारे विधानी मानी बाती हो जानी ; सिर विभाने को कहीं अगर्ग ही , उम्मी को नामाने का उमाने सामाग को ? निकारी का बता नहीं | उद्ध से कार्त कार्य मानी | गंगा पार हुए, कुमा ने सी को । यह बहिता अन्यक् हामें साहे दस की आहीं के जागा था पाद हम स्टेशन परसात को से ही की हो थी को । यह बहिता अन्यक् भा कि हम स्टेशन पर कामाग के साथा हो तीन कार्त ने नाम भी ही अगेरमों भी साम के सामाग । रह बह नार हमा अग्रम उहात पा। भारती में गीद पी पार की ने कि लिए कित म मामाना पाइ कार्त उम्मी का आदात कुल स्वाम नहीं भा, धानूमा धाने में हमारे ने कामाम परस्व ने हस । अगड़ी में निजी भे मुनाह उतार दिया।

असुन से अने का दे पा असुन न के लिए थात रुक्त अस्वा पा। असुन का प्र चाय का है में सेत ते दास है असा। उसादी शक्त और परिस्त में कियों की भारते के तमादी भेग सी का विका किया उसाद प्रमुख में दास बादी हैं! असाद में किया दिया के जा का हुद्ध प्रमुख मही, भाग में नहीं पर्तेत मही; असाद में असे कहता में विकाश पियों में का असाद हैं। स्टाव है करने की से बाद प्रतिम मही; असाद में असी समर्थित में सामा की की प्रति पास से बात की की प्रति पास से बात ही की पंजाबी दिस्कित जवाग आवेश में असी उसर । ताता और की प्रति पास से बात ही

ता सामातासुर निषा है यह सब निस्ता रक साम मे कह मता हानारे आर्जनी मीना नहीं रही जब मृता कि काला जी सारे जात कादीश कर ते हैं पर अवस्ति में बाबह मिनासी है- जारे का साहस मही करते, बने कि बहा के न्यमुक्त जाना भी जाग नेते ने निक दतपति रहें । उस के सुब भाव बता रहे थे कि पविन्यता मी उन में मार्ग आ नार्य तो उस के, पार्ग याती सामास्त न व मेंगे। हमारा भार्य में प्रेर हमारी उत्युकता बदली साली भी पर बहु में तकाम बीका साला भी का मानव सी निके भे अन्मे को काबू ने गर्यन सब्सा । उस ने कहा कि मुक्कु त के लड़ के कप्पर और उत्नोक होते हैं उसमें कहा कि यह मिर्जय नर्त का अनसर भनु इस है। इसमें कहा कि पास के उन्ने में स्व अंगोन और इंपिन्स महिला मेडिटें , उन्ने में और भोर गरी उन्मा भी <sup>सा</sup>का है अपन आ के दिस्कार्य । पर्भागे से परिते भूर पहिल केर आर्योण करता पूर की हो करें। से लहू जुरान कर देगा। आव कहे तो में जा कर दिनलाई। जिला कारूण लड़ाई व ठाला आहिए कि कि नासकी के वह पूरा कव भूगने वाला था। मिर्नवृद्द परकात कीन बनी रस वस्का के जलते री बन्द और सन्तान बीच में दुद पेडे । दोनो बन्तान अन्नती दैनिहासिय निह्ना के वदि बन दे मेर दूतरो की पूर्व बताले लगे । लक्कर् ने उद्दोने उद्धा बदल लिया, तब होने जीश्यक्ति फिली |बार्तव सन्वतापुर्यस्था। रूती बनात के प्रतार नेगा कि स्पन्न मुस्तलाव गोरस्कारको अर्थे क्या हो का रोक्ता है और वह अस्ताकर तमाका विस्कर्त जा दहा है।

भारव की जाबीन और अकेबीन समय का शक्यांनी मेलकी के खेंबे जिस मुनिका जानिक रज वन विशेष भीएम से स्मी है और फिल बनदकी नत्या र भूमि भारतीय कीरता और असमीय कीती भरानी के कर रही है, जिस शहर की प्रश्नेक हैंड आरतवासी के लिए संबेदा रखती है उस शहर के मैर यारे ही हुएम विशेष आमन्द की आन्दीवित ही उस जर सुपक्ष की मिलाशामधी मनवी की सम्दर्श की परस्थमा दी बाद किया का भाम नहीं हैं।

मानहर के सामने द्वामने उतार दिया क्षी के अक्कान नियासकार के करूप तर औवशासक से देकते ही इतम उमर आमा क्या अन्ताभव किया के एक हुए हे आमी अवसे छेते है से है आमिनिका आगाम ने उन्हें नामित कर दिया शुरुष्टिन के स्तिह का क्षण शुलकान्धुत्व विन का गीरव सामने भाषा रहा था। कुछ ने ५ ई अरस हो रिक्त के कावने कीवन व्यापक ने मेर असे पर्भी एशकु के के शाकियों के देवके के किए उवा शुरक्ष आने के किए बिस जनाए तरसते रहते है, यह अतिसाता सामने आ रहा या। यह इस आकर और उक्कास का राम के बीच में करामाजनक केदना दिनी उर्दे में । बद भी एक आर्ट्सी भवाग अरामी। अभने क विचार के उंचे आई मा अवनी क्यों की तकम देने भी कासूनी कालों की काकी खन्दकर दिक्कारी स कर १५ अग्रा । आरत के किलों परिकार 

पिता के बार्य के साथ श्रम के साथ है जा गया पर अपनि
प्रतिक की कार्य से उन्न देशमं की पाता और निकी मिता के की महें हैं
एसिंग की कार्य से उन्न देशमं की पाता और निकी मिता के की महें हैं
विकार मालश्याक होने जीनी संज्ञान शुरुहान में स्ववस्ति के के आधार शाह की अपनित से शुरुहात की संज्ञान शुरुहान में स्ववस्ति के के आधार शाह से मिता पर हुना में हर कि स्वत्य पा मिता और उन्न में से शह का कार से शह कि स्वत्य पा मिता और उन्न में से शह के स्वत्य पा मिता और उन्न में से शह का मालश्या कार मालिया हुए मालश्या में मिता के से शह में से शह मालश्या कार मालशा कार मालशा हुए माल से से शह है और एक मालशा मालशा वाल्य में से शह है और एक मालशा मालशा वाल्य में से शह है और है और है आवाम

पेरित की में कार्य के अविकास स्थापना बाह्य हुए है। वह दे मार्ग में एवं पुंच के के लिए एवं मी संगंद। मार्ग पेरी पा । क्रेंक मार्थ के मार्थ है। वह वें के मार्थ के मार्थ के मार्थ है। वह के मार्थ के मार्थ के मार्थ के मार्थ है। क्रेंक मार्थ के मार्य के मार्थ के मार्य के मार्थ 
रक का मूनना मीन भूकेजान करने के साम पूनमा कुवने स्विकेश के म्यान सक को जांसी से माम कि का क्रिकेश के साम सक की जांसी से माम के राज के

विक्रती रुपल क्रेस क्रिटमार्क नद जारे लागक्रेटमार्क अलाह हो समस् क नाद के बुंक वडा आय हैर कार्ब टापन काला टिक्ट शुक्ती लाल टोपी यहिने मामुंदी के अर प्रशा का उत्तर पारिकों की निवस्ती के रिल्म की बड़ने वाली मिलिकी की उद्धितम पुरुषित के लिए की यह से इस और की पाट करणा अहिन या। मुस्लिम रामी मा उत्साह से शाय स्टिशम चुंज रहा छ। टाजियों में क्याहर के विक्ट कर उनकी जीया और उक्काल में अन्य भाकिये। में उक्का पर उन का स्नावत किया। धाती ते चाती कण कर जिल्ला पर इक ब्रिमारिशन कता और कुलों की मकी देश कर दिन सीकाने तथा कि अविदेशाय के वानिनी माभी श्रम क्या केले ही स्वागत करते हैं म्रास्त्वमामां के देका की विम्हानी की अनेका ना भारत समामान बढिन न था। दिन समाव में जंबर केचा की व्यवस्थित जब समास्त्रि असनि मैच कीचा, अभीके और मुस्बिक के जंबर काम की सुक्रवर आवश्य में निर्दे किन्द्र भी का सेनाइन असामान है अन तक कि आतमात दकी स्वयू की देशे क्षेत्राम्य के किक दिक्ष के में हर मा जसी में ५ ५ दानी और मेहे हो । नर शीम भी वह निर्दे भागा अन्यती १२ ह अर्डी अनमा रामने में म जन की भागाती समाम रामता प्रा । बीख मास की बेगना सक्तमा अंगता तरानी के पंडित भी भी समान सबते थे। विस मद हवी मही के रखके सक हैंहैं में और अभिक्त है। उस का महिराका भी बता रहाया कि वेकी रे पनी और उन्म क्रकी-त्याम अष्टे थे। सर अक्टूर श्रीमना मह अमल की बंगाली सुसल्यामें के रिका का माना केंगला म होना वर्ष ही जारों अवसीय शाक्षित रूकता की शक्ति से कामजनन ही सकता है। क्रीकि उर्दे अम दिन्त क्य भाषा है जिया किया का अंतर है पर बंध के बेगाली तरकाली पर ही अत्यानगर रोगा उर्दे का के किए मेली ही है असी हमीर हिए केंगता वासाम रोसीय भागीये क्टिनिक्त भाके मा गाउँ में शक्या मध्यम निहा। उसे में एन मगाली राष्ट्र की अति टी देशी बे बात इसीने ची जब रियुस्ताबी हो में हो जिला कर मुख्यमानी की सुरा भला बली की संवासी के निता पान्य समित हुए कर विकान की राष्ट्रक में उन्ने में के हैं के स्वाप मा निर्मी की और मुलर गर्ी के लीग अरेजी की आ रहे में इम का कीना क्या आविका का नर केपार्की की गजरी में बर नाय था के बिद हरामान कीय देउ में के बर एकीर राजने ननाज पर कीते उन्ह आधारी के उठकि के लिए के लिक्स्प्याहत अवान उत् पर मह के हे नद का भी मध्र अमि पडा रश शरमहत अवसम निराश हो भर बहर गए उसी समय दरम में मलदार रवामा इसर दल मानी क्षेत्रका में इस वहा। इसी में हिन्दू अरंद रस में दलअति ये कि टम की गट माली दे परा है वरों केमाली साम का अवला आवा रूम केमाली के हर है हुन स्ववेद ज़िन जाब्उन्। नमी के काप महाराम मारे अर्मेलने ।अम मेहत ही पलट गया तम हिन्दू लोग अपने र आहे। में लगे। यर इ टही में जाने बाहा मुख्यमांकां की तेन असी में बीट असर मी रक्ती गरे हो। साध महाराज अन नवाना नहीं है रहे में न उत्सार मान बरते में हक में भी निम की बात नह कि महतान की ग बहु हे सतालकाती की तेम बर रहे में जी दम की आका रामका नहीं पहें से मर प्र मी के सुरुक्त करा है। की जीन का सारश देन कर करते हैं। उक के नास रूप की वा दूरी ही उकने अनाक के ममज पड़ी ही तीन कारभोरे में उन की करारे कि जिल्ह साथ रूप में हैं एसापी सार्टिक स्वाहन भी दल का नाम है के पहन ही ती अक्या है किए ती में वी अविभाग कि अव मा करें हैं मार्मिकारि के किए मर परमा कि की दे देन अव नित्तें की उसकार वाला किन दे नर महो कि कार-जीवा मही है। विकास बीकी करें में हमकाती माध्ये के रामेन दिकादीया। उम उस धर्म से एवा बर रनि हैं, तस के अमरी के म अका की हरिए हैं देखा समते हैं पर गर्ममात छेला के बारे भी केर हरासमात्र होना बनाया का कशह आने नर बनाया के समय नमाना चरने की न ब्लिका केलके नाम के नहती आवाज हरारामान के बांग की सुवाद हेनी | करा । े देखा मार हिल्ह के कि मार मार किया कि मार कार्य के





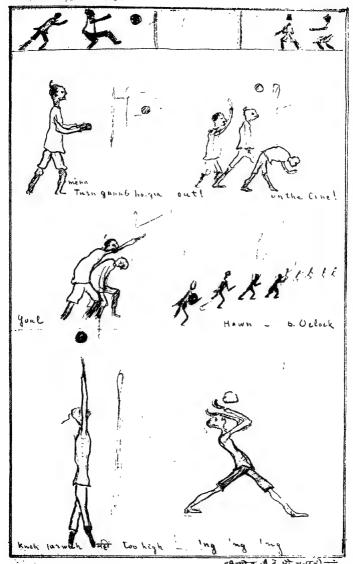

स्थाराज्य क्या है।

स्वराज्यक्या है.

्रम स्वयान्ये जिमितों को जन, बचन, कमें से खन पर स्ववित करियों ते दि उमहिन् राज्य पा जुसलानी राज्य नहीं नारहे । रसलामी सम्यता को जिस्सार वेरिक राज्य ना लायम नारता था किसी शन राज्यता पा संख्या , किसी स्व कि पा केली का दू स्वरी सम्बताओं संख्या , किसी जो र हिर्माणों को जिस्सा या दवाना पर स्वास्त्व जा अर्थ नहीं हैं।

स्वराज्य तो वसंत्रकी स्थिति जिसके प्रकोत पिनमीन मान्यर नरी विस्तर नाति पता पता संवर्त मनति , दंगा विरंगे मूल विस्त छारे हैं 'छोर रागरंगमें स्वर्त होड़ जाति हैं । व्याप्त ब्लीह्यारे स्वत्व हो रंग के यून नहीं विस्तित स्वित स्वरूप के बहु होड़ पत्रप जहती हैं । उसी तार स्वराज्य में भी स्वरूपों 'कीर संख्यों की बहुर जिस्ते हो । छाने ने दिन नहीं रहे जि जिसी स्वतंत्र देशमें राग पत्र किया स्वत्व से जो अस्ति हो लोग प्रस्ते को दल बने । स्वराज्य हो पर्यस्य स्वाप कीर जन्म के रोगर जन्मि के हमने स्वाप जी र अन्यात से हमें विषयेगा ।

कृता यह उत्ति अभिर्ताहुँ की क्टेनले राह्य महोदयः काशामारिक परेस्ट्र नामन प्रत्ने मासगोश) स्रि भागनित देशों पर् गलावीन १२० भारतके भीरे में लिखते हैं :—

<sup>©</sup> शासनी देश से धार्मन विशेष ने उदाहरूका सुमारव रजने हुन्य *पार्म बाप्ताराहरू है* , वि

नार बव्यन निर्मिष्ट , व्यापार सम सारे । सूर्य नहों ने नाम स्योध अग्ये करें ने सार्य कर के नी । अपने के स्वाप्त कर स्वाप्



## वाननी

अवन बन वा सिनी अग-अविनी

-जयविक्य जय अहत्वनमनी ॥

वह नहेंद जीर सुविक्षाल, रिमुन्यल अंदर बुंबितमाल मिद्धवी प्रमुना उरभक्षिरभाग, अमित-क्षीमत-अंचल परणी ॥५वन ॥
दम् पुन लिवत दश्य प्रमुक्ताम, शुभ त्य निर्देश किरीह क्लाम।
व्यक्तिम कृष्य, गंग अम नाम, नाम राष्ट्रिती स्थिय राशिय व्यक्ति॥
स्थामका अप्रमुक्त अभिविक्षेत्र, सुध्य स्थानक कृष्य क्षाय भीरित्र।
स्थामका अप्रमुक्त अभिविक्षेत्र, सुध्य स्थानक कृष्य क्षाय भीरित्र।
मानुभा निर्देश कृष्य सुनिर्देश्य, नीराभिष्य सिर्ह्याचन करणी॥
मानि अप सुनि-मुन्ति-राव्यप्, सुवन अतिमाखिमाखिमाअवनार।
महामानि अवस्थि भंगर, द्वाव क्षाला स्वर्दित स्थानि॥
अभिव क्षाय क्षाति महार द्वाविक्षाम, अस्तिम स्थानि भाविक्षाक ।
विप्रा क्ष्यक प्राप्ति सुरक्ष्य क्षात्र स्थानि स्थानिक स्थानिक।
स्वाव क्षाया भारित्रों, स्थान स्थानिक स्थानिक।
व्यक्ति कष्याम भारित्रों, स्थान स्थानिक स्थानिक।

( स्वामिन भी दिस समाद मुद्द 'तु खुम' ने अववादिया नदब है है)



## गगनाङ्गणमं -

मितनारि अस-अभिने के महत्तुन नर्यों जोगा कि पूक्त मीन समित स्पेर्ट्स स्टिश्स से एक मोना पूरे जो द जातापुरस्य ते एक भीना पर सुने ले निने मोनगरि है। पर से स्टिश्स के लिने मोनगरि में दिन क्यों ने स्टिश्स के सिन क्यों की का दिन क्यों ने स्टिश्स के सिन स्थानिक का व्याप कुला नार्यों में उठमी द नामिक है। परमाश्चा एन न्वानाकों के स्ट्री ने स्थाने मी समसे सार्विक स्टूबर्स में

त्यम नार्ति हैं :- 'मर स्तित रथाम पक मेरे हैं कि सुनिर्म केरी हैं (मुस मानीक प्रमार दस समय हरा हुआहे। ह्यारों का केरिक्ट में लारों भी दसव्यक्त माने क्या पर नार्ति में कमर्य गरि है। कर क्या पर नार्ति में कमर्य गरि है। कर क्या पर नार्ति है पर वैधा हुआहे। हमारे में रुपमी नार्ट्स करार्ति है पर नार्य जी तमान नहीं हैं। हम उत्तर हार्यिक

का प्रमुखनहीं कारते । उत्तर राजिस लोके रमें से प्रतिक व्यान नात्ने हैं कि की लेलीहे उसकी मीबर तम मनुष्य समामा क्रेड रेडेरें ।जुरा भी अल्लीपर सिलाना साउ बात दिया अपता है। यह बारी स्त्री वाकासत नि इसमें साराभी राषे है। यदियाना २० राम हु उने है तो अवा हम उन्हें अपिना बाबी महीं। क्रम समाना मंत्री अही अवामदे हिन्दिन काम के लिये, वहां समा के सम्प्रभी उत्में ही अंधरी में उस नामने निपे नवान देहहै। जन त्या हम यह नहीं उभाभव वरेशे तम तब बुलके अविन में प्रार्वनित रोण संभवनहीं है। भागा सहयोग निवान्यनी तन्त्रहर्तीहै उसके नार् संभी की अब्बल की व रिका अपती है। उस के अलाक रमलीम बिसी यूसी के मीचेर्सम मार्विश प्रसंद नहीं व्यति। शक्त कहर वाले कार-भी के नीचे दम स्मू की से रहते हैं यर अमने उम्मा के बाचे रहा का हम तथार महीते। अब तम आक्रीनिक्तीहर्दे सव सन्दर्भावके (col and air intrait man own apogar विकार है। अनु भारतम् वर्ते र नियंना के बिका समाल का जीवार संधारित कीर अवस्थारियार महीं रहस्वनता। रम में रमरोमां ना उमार्वेह पारेले भी ने दोने जाते हमने नशी कर उस स्ताम रामारा याता यूसरी उमेर का। सब शाकि यो शमारी उपार लामी रहती थी अवन जमाउपार आर अपेर अमिलानहीं सब दश उपारस्ते उन रमाने का उपयोग कर रहे हैं। हमें वेप שוצו שות שותו שונה של ב בנים לעותב कारण अस्त्र की कारते। यहने गार् रमारी रखा भूते होना बाहिने । मेलेग उम्मानाल मुखारे न्याने लोगा क लोक मत्वी धर्यात करले १ पर भारत भी भरते कि की लोग लोभामत की उपेशन कार उपामित्रकारते वे वही सामे आग्रा

विजय - ह्ये जयती . कार्त हैं । दमका रहा नाते क जाभाव निर्मा सन्दार अपयानामा की तन नार्प निर्देश कारका नारिये वारका अक्रोभी यही समेरे असक्षेत्र मालतिहैं। द्रास्त्र नाती पर रिशे कि मुलमें भीवन नहीं है। रिनेनात्र कार के अमानी बोर का उपयोगकर ना नामरेचे। यार समाम्ब मीबत के बेरे पि वाक्या वर्षा है 🗀 वुल्लेन जीवन प्रवाह लय की यूर कारण कारणहें तो यह दमिर तथ के शिमकत रीजाने के आयार में मामि ने हैं राम हम उनमें नेह काउपयोग हैक का भी शिर्पयत रीलामा है। समीप नव भार से नर्र । हमें समायते ने प्रमान नार् क्रियान दुर्वे हैं सामा ज्ञीन अनार मन्द क्यारिया, की कार्या है उसे उपात क्याय क्याय ही गार्थोंहै। सामक्षेत्र का जीवन किरवाल अभाग कराम चार लामा ने अपने स्वीहर्म नवा है यह की जन के लिये न्रत्यूरकाने निमार्करत वहीं । अन्यामें विन्यस्ताती यो देशे नारहते । उत्तवनी कीमा दर्शी मार द्राह इ फार्क्स अमार्कर द्राह है अह कि उमार दायरणस्म का उत्ताकत्-नेशम नहीं होता म उद्घालन आमें होता क्रिके सरदस्तीं के सामन देनरें। होने नित्रन हैं वर्षा कि दम करते के हम उपेका भी र्के कि पेनतें जिसभाव से लिखी गई टिप्टिचेर्यने हैं। हम सामा में २,३ बंटे हैं असी आब से लीजावारी। भी अमेर सामाज्याम अविवर्ग ने नामे रा अक्तान - जुल मंत्री का स्वाय किवाली बरमा की लिये देश को उधतनती है। के वर्ष कुरा। कुर व्याप कार है 3 मूर कर अवतन यह रालत है तब तब द्वापाधिक उमादलाकी में अरेग होर पाने के अध्यान af swam any oral 3) ह राजाते अ-व व लिलाम महिन्यला कामात्री निवर्त्या - रिवरली के बार मारित कि मूल मंगी का मुकाम करते समा रेकाते अपनी 'ओ म स्टालेचेमा। रमसम उम्मा में भी नामी नामियां के के किया मंत्री भारते हैं जि जिसस्य अप से इस समार ला म्यान होती वाला है सा रस अन्यत (भागन हो ती है वह उप्रमुखनी है। रम भार बुल बन्पू की से बहुना नार्रिट समार्के न्याहते हे कि व्यक्तमंत्री ना नेवा उस को बार्म कार्ता को के न्युगान व्यत्ते हुन क उद्धालाक है। रेन देवने नेति के के की उपाम राश्वियाम कि में सन्त्रम दिल नद्वी - रतने नेरपावेण बहु जुल मंत्री-परका लेते हैं पानतीं । केवल केम्पन नाम अध्यानम् होना । नारे वर संक्रमानम वहीं देवी को लोग रम्मित्र प्रमीकावहा अमृत्म रें के महिरा महै का रें का राज्य कर रामित्रजात कर कार्य करहेरे ने लोग मिट्टामा कि कोई सेका कारत ट्यारे तिकार अपनायों के उपनिकारी हैं कुल मंत्री मही सक्ता पानक की की डमारे डाम में समा उपर्यं गार्र कार्याम का नीमा नहीं नारत्। वाक्षाम्य अर्मे का नेबल परी जरीकारे । इसक्री रामित में बर के अब है कि के कारक की शो रबूब सामाबनार का उपक्रेम अत्यान हिअगवा । जोगलाहाने जेवल करण-नार्ये । अहै केसे सन्तामनार्म के कारी से बेलमंगी कारामा मा वागरियों में मंच अति में भामी अन्य अमार नारी भी अविश्वास्मात्राकार सामाता उमार्थिकाम में दर्शन त्या जिन्द्रे के यह नामिलना न्या कर्मा नहीं देते । कार्य वार्यकार भे भी नवा । उससे भीधे से लानं भी को व्यक्ती वा अलाने पर कारते हैं । वर्ष

जिल्ला अभिनार्ट को का सामानक्यानार्रा इसम्बे अग्राम कर स्थाने मा वहां उमार् हु उम्मे बिलामुभी बन्न काम्या अपूर छन में होने नाले डीहामंन(को समार) अक्टी की उम्हाग्रह रोते बात मीवा जी अमाजि विधिना निष्य व नार्थ म अभिलेका। अयंत्रम । अभक्त्य है (बर अमार्ड अम क्रियास) द्वेस्तार अभ्यात मह्त्र क्रिकी अम्मी का नुमान दसी समय बीनाली के नार Mennound Landendan हुमानी । इसक्ते जलं की हामंनी ्राविश्व मताहै १- मेजयानी के लिए चतुर कार्य कारी तथा खेव कर्ना भें की, जो प्रतिदिन गुरुक्लीय रेक्नों के चिक्र दे सकें।। 2- सन्देश हरों तथा संबाद ताम क्षें बन जो प्रवितिन उनकुलीय सम्बद्धे शीखु वहुँचा करें। र- आसु बिनेयों भी जो गुरुकुलीए ओसिम्पस् भी विसों की काव्य-प्रय प्रतारंत्रक रियोर्ट अंब-यानी में प्रतिरित दे तने । पुरस्का भी भाषीना है। ४- यात्रियों से अनुभव तथा अन्य पुदा( से बेर धमन रेल खापने के लिए "मंत्रपती के कार ज़ेल हैं- जो मार देना चोहें श्रीय ही देनें। yan son देतिव " निजय में ने मधनी "



ं धीर दल वार में बॉल में परियास दल चिजवी रहा ।

— मेरगी हॉ दी सामुखा दी चूप — — ब्रीडा क्षेत्र में हॉ बी बा मग

दलो का उन्तूर्व उत्साह :: बाह बाह की भूम

# हीरक दल विजगी हुआ !!!

दशकों की भीड़ रूप यू सी पराजित उर्रे॥

मुक्ट

#### आर्य-हीस्क दल फाइनल में पहुंची:

धनबम्बर थुक्तबार प्रात काल की फिर वार्या भीच होगा



आईये!! गुःकु-चोरंगी सानुख्य

# विजय के बेजयन्ता.

घम्पादक — अर्थि अ त्मीमान

348



मान्यत दियों बेटो मुक्ति सुक्ति म स राम की .

बाजनि हैं भेरी भरता है, यह यह महूल होति बधाई . कब मिलि को लग रचुराई , जब लग हुत्व मा आमरी ॥ नाव म हियो ० दक्ष बल्धर को मारी जिसामी , याव लग के नाम मिरा यो चार्य विश्व की । वहरायों , स्वन्न जस जम हरण साम भी । नाव महियों कुन्दर थारों अग्र का किर के बर, रांव कुल कुन्दर के सान रावि। हिन बर बिल में मुन्ता मास बहिर बर नाम जय सीच लल्लाक की ॥ नाव महियों होते हैं ,

of the grant

(Agrinage

कुर इसे सुमीन दोश तो हेरतो, यह भी विजयी विश्वान है। इसे इसी विश्वान है। इसे इसी विजयी एउटी करते हैं जाहिया यह दे ली उर्दे हैं। इस हरी हरी विश्वास सिंग अपि अपे इसे की अपास में विजयी इस साम ता है। में विजयी हर हवि दोंग्र हैं यह साम ता हुने साम का करते ही मा नज़र आती हैं। वह देखी, वह दूर, अवना हैं यह साम ता हुने साम कर हरे हैं। में साम बाता की व्यान ही पा हिस प्रवार से होती हैं कर बाता की व्यान ही पा हिस विश्वास में करते हैं। में साम बाता की व्यान की वार्य की

#### आविकारि सलाका होगा ?

CIR MAR:

अगन दिन मं नारती में मेन 4 पास मोन उर्ती है। मिनों में कि मधार में आसमान में नातें ना रही हैं, हर एक में दिन बांसी उक्त रहें हैं। मेही से अवकाहर इसेंग्य है अनुष्य आनत की चार की प्रतिक्ति का रही है, न अपने आज नीन सा नेसा आनत है किया के उपलब्ध में कोई किसी की दुख शुनत ही महीं। हाम अपने ही में महा है, अपने ही राम की दुन में हैं। उसे दूसने की दुख पनीहन हीं।

अभी देरत की कि प्रिक्त मन बहुमा दे वहां आहरानी । या समय । तर होते को का लोग कि लागिता के थे, मानों अन्तों की वन्तें मान गाय दा सब दूसने से हरभारों में 'अंते दा रहे थे लागे कि लागिता के थे, मानों अन्ता ने वन्तें मान गाय दा सब दूसने से हरभारों में 'अंते दा रहे थे लागे नहें अब हमारा समय होता है । या समय प्रकार अपने काने काल गाने की समय प्रकार के लाग को की समय की की कि नहें की समय की स्वाप्त काल की एक समय की 
मेरी उस्तुद्धम बाद गरि। मेरे सोका, कांस । दिसी कुरूए सालूय बार्ल भी मान्य ना मोराक्य पता. है। दिसमें में में सुक्त का, नाहमा भी अपका मुख्य हुं, यार दिन आपका भी वहने के मोर्ट्स केरा है। इस समय भी बार्ट मुख्य मान्य केंद्री । में भी बार बार एन भी की स्ट्रिंग के वास्त्र गता मोर्ट्स माने हैं। ही समय में में भी बाहु मुख्य में मुस्तिन को गिर था। यो मेरे दें या अभवाई। उस में ही का अभी गर सही नामी के स्ट्रम — उस बीन की सहां को स्वार्थ की मान्य में मान्य गती। दिस मान में अपना मा प्रमे देखना हवे ती पा जान रामना है। बहा तुम बाने जा करे, महीं तो -

भ मना विकास राज भी भार राज खार हा सारता -

उसने विश पर - " चने माओ, नहां भी अप की वार - "

में पत्थार की तरह असमया, इक्सी म कर सर्थ । उराने एवं का तार संस् प्रभारा विकास केंद्र में हो बहर, का तक नहीं माओं ने अपनी वाद की अवश्य ही-पर बतान्त्रे में स्ता स्टा. इर में मारे मेरे सर्भ न आने उहने के न वीचे , अंदर्शन खुली : ना साहती थीं , न बन हो हा यतीकी । में जो को को खाउ रहर .

उस है सामने साम देंग का किया प्रथम पुत्रव पर पान ने लगा। उस में आर है उनक को रूप विकार कि उस के रूप में मुक्ते राष- पत्तता रक्षी भी दिखाई दी। उस ने छुक्ते कंद्रामाश्वर विकार अवस्थ मुक्क हिला अत्यासमा वहाउ सरहरू । मेरे सव भेमी भी एक रंकता कर । स्कित कर मिर मंद क्ष मंता, ye san man ha ha fe sin क्ष अभन आ दर भी भीकरे खाडे हो जाते हैं, कोदले वर अधिया का जाका है।

उस ने अवस्थ हाक केरी अंदर्ज पर बेट्रिया मुखे दिवना बन होन थर. वि.र अट से उस है अपना हात क्षेत्र अभीन पर मात्रा। न जाने नहीं बिस एति , जारीन के अन्तर होता अने परा उठा के कार है के के का किए है का का किए है का किए । मा कि है ता का किए । मा कि कि ता किए वा किए वा किए वा well a new the e. us.

मुक्का दिन हिन्द क्या बहंबारा भग अप उसी जमार एक असन केन करे. " १ मिलिस कि मि बार

में बिर अवस् रह मात , वीचे मुद्रसर के देश्य में केंग्न ने वह के रह जातां. हत त्योग्भे इस जगह को दोतीन मील तब दोई शका झा,। इस झमस उम अध्यापी दे साय कर केंद्र भी भी की कार्स कारण की। उस ने तकी बसाई: इस पर केंद्र देश्को ही देखते जिल्ला भर थे सादी स्मेंक समा तक में चली गयी। इस के बाद स्मेंक दील की विश्वता मुद्रे कार नहीं, अब बुद्ध द्वार लोगों के विश्वत में तथा अवती इंग्लित के चले हैं स्ट्रेंक्स "

शेव दित.

#### मियां मीलाबर्ज़ की सवारी

कारमीर की अनुवात के अन्दर मिनं भी मिया मोलानक (वश्य वर्ग वर्ण महाने का उद्देश निकात में शाला ही का रहें। निकात में शालामार के बहारों में नर सिन्दर्म नहीं, रार्जन उँगर मानमान की भी में तर अनुहा पन नहीं की रुप्त से में वर्ष वर्ग अन्त की नहीं, रार्जन की नहीं के महा से में वर अनुहा पन नहीं की रुप्त से में वर्ष के वर्ष अने के नहीं के महा की नहीं के अने महा की नहीं के भी मार्ग में में मार्ग में मार्ग में मार्ग में में मार्ग मार्ग में मार्ग में मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग में मार्ग मार्

जन निर्मत की चोरी पर अनर्गीम हर्य को हेता रहा भाग का का के हिन रहा भाग को का के किया पर अपना को का के किया पर अपना नाम का रहीं भी अब चोरी पर और के बेहीं से ची भी र अपना शो मां कर रहीं भी, ठंडे अरे ह्यान र पर नहरहें भी उस समय पर अपना वाल की वाली बोठरी रें देने के लिया समय पर अपना भारते हुंदें हों आरे थे। पास प्रहान के समय के ली की मुला की मुला की प्राप्त की प्राप्त की प्राप्त की की मुला की सुला की प्राप्त की प्राप्त की स्वाप्त की सुला 
हा विश्व वेश्व मी

जन मानस्वाम की शामा था कि र्ष मिरित के नजारे के पाठी मा

रेरवा था भी में आमा था कि र्ष मिरित के नजारे के पाठी मा

रेरवा था भी में आमा था कि र्ष मिरित के नजारे के पाठी मा

रेरव ते. मिया सार्च ने के भार वान पढ़ा का करा अभी हमने भारा
ही श्रीनाग की जानी अभी में पहुंचना है, र्ष पानी, नवाउ पत्था
की व्यान रेरविन रहागा। में भाना दा उठा है। ब्या मेरे नशीन
रेरित दूरे थे कि में उन नजारों को पाठी मा भी न रेरव प्रदूष्ण।

में जी मा बर रह जाया। रिल् की अग्रम रिल में हैं। होगी। निस्ता
कोरी उठा बर्ग पत्म पड़ा।
अगे श्रीनी आपमा श्रीवी सबसे पहिले परांच में पहुंचने में हैं।
आपमी बहुारी इति बात में है कि अगेरा से पट्ट पा भीम निता

पारिनी पहुंच लोग। जब एम बार पेंर वा पारिका शिक्स मा हि थि।
व्या सहार। न नो में रेरवान न दोने। साइमा भागे, पुनर प्रापि आपने

पि पर अपनी नाम भी सीध में शुवाक क्रायों क्या काला को अपने

तिश्वात लक्ष (पड़ावा) पहुंचने की। पह हक्या नष्या क्राले को अपने

ता मह अवनी नाम भी सीध में पुरालक क्रियर बहुत हुए अपने निष्यत लाखा (पडाव) पहुंचने की। यह हुन्या नामा क्रियों अवने अपने उद्देश्य निर्मित्र में नाधान हिमार हो।

दन्ता संयमी नापत्वी जा भीशायर हुंदे ही मिट्टे।
आहे वेर भी मिट्टे जाली है, तेर बंबड़ेंग के मारे ब्र्लनी होगाने हो इनकी नामा है। दा कह सवसे आगे हिट के। अन हा भी लंग के मीट भा आगे मिया साहवाद में भी से वाम वहाने हुंद पंटे जगने के ना होना मिया साहवाद में नामा की ने आरे होना मी नामा हो हो में के ना होना मी नामा साहवाद के हिमा में को होना मी नामा साहवाद के हिमा में कोई होनी चारे में का बार का पहिलों निक्र के समी में कोई होनी चार होने का साहवादी मिया होने का साहवादी मीटे भारे में का सामा साहवादी मीटे भारे में का सामा साहवादी मीटे भारे में का साम साहवादी मीटे भारे में सामी साहवादी मीटे मारिटे साहवादी की सामा साहवादी मीटे 
ले आनन्दस्यरूप



#### युक्त क्षण प्रबन्ध समेरी के सदस्य सम्द्रेग के हैं

सन है असास साह में समाने हमहे हो है है।

है जिन्हों से किने सहनारी आहे पही का हान से हैं ; देखें अब ने कोल कता चारे हैं । तक हान क बीजून के कालने के यह ब्लाबिट प्रथम की नहीं , राजनी के प्रथम नमाना हैं। कता अव्याभारतीय हान में सहनोत्रा महिले हैं। क्या प्रश्न करने का हान से औं असहा मौक की का का कीला १

निर्वासन अवश्वास के क्षेत्रिक में निर्वासन के क्षेत्रिक के के क्षेत्रिक के क्षेत्र

## ב אי צוא הברצותם

प्रशासकत् उस १५०० विश्वाचन अब की मेंसे भी हां सहाया में हे दो बहता हैं। क्षी पुत्र को सन की दे पन के बहुरत देश्य महत्त् देशका रे किया मकावार होती जिल्ह अध्यक्ति की के अप्र ट्रिस संस्था अन राज्य, क्यू कर्ति सागुज्य कु साराजः -रान्दरती काहते। ही द है, बाधीपत समूत्री मुख बला दर हो हैं. इस का उचे बय अल्या है उस दे बहे बने क्रिंड मार्स मारे मारे मारे बाहियों क्षेत्रात्रमात्रक्रम् वस्त्री क्षाराः क्षारासार राज्या वार्कित के मुक्त की विकास सम्बद्ध है। अवस्य नि उस दे दिले उस जरम यत भी दिशा काते । वसी पराप्त खोद नरसूरा जिस्ताने " के इस प्रयत्न में सबने जिल्लाक सक-संवर्षिया ११ महायान कि कि उस मिन्नार क अपल से सहात्र अपन्हिंदि इसे भी अलाभ हर्या वा सी ¥ जदा है ॥

शीपून पं उन्हारी हिन्ती से इसेस्ट ती के क्रिके क्रिके क्रिके मान गये हैं। यह विद्वार हैं। उम्मेद कर्फ का विद्यं कर कर उन्हें से न्यामानाम इस जिला हैं। अला है हर विक्रिके क्रिके कर भावताह हैं कि अले अलाहें हैं क्रिके के क्रिके कर भावताह पें कि अले अलाहें से इसी बात का अलुक्ताहरें। किस अब हे ही बं, अने कर दार्थ क्रिके हैं कर के कर के क्रिके

बह्म के में स्वराध्यत के जितीया है। श्रीषुत्र के जिता को भी बेरिसा के विरोध केरेंगे. किवास प्रतिकास नाराज़ में, वे स्ते में, बहाजिरों धा कास्त्रावारी पुता. स्तों प् , Z,

स्यानीय-विचार

क्षा समात्मक कार्य में तथा है का कर प्राया, तथा है का कार्य है की केर है । अर्थ के प्राया में अद्यास है से स्वर्ध महामित्यालय दे विद्यालय में अधिम दिन वार्य भा हुई। उस में बाद पुरी होगाई। उत्तक्ष्य में अदी से दिन नाम मुजारासी विकास दहाती में देवी सरह भाग लें

१६ अल्ब्स

अभी की प्रीते , किया क्रिक्ट वहां हैंगा . बारवार्ज करों। दिस्मा क्रिक्ट के बारवार्ज हैं। ब्रास्ट अपका हाजा का का करते हैं साम्ब्राह्म दे

वठचार्व रा ह्या

क्षण कर में है दिसमान करोग, १०३३ मार्ट वस में है दसमान करोग, १०३३ मार्ट के 
4447547



es or true

"को मे नाम करें, देखो विकास काराई. 33 बार " transmit is at

अह हर राज्य सामा बरती ", तह उरानी मुखला रेनरे south of the free free and it : मार्थिक, पु अध्यास्त्र संस्थान हे था। समाही अगाइमें को, यह तक्यती बीद महरी, तथ ना दरी रक्ष मधे , अब सक्ते अस्य दार उसका स्वामन दर्ग ।

क्या स्टोनें हैं। "अली लहीं", अली नुक्रा र में तीर है, अभी त्म उडनामहीं कं भारते, कुलकारिक्षी, क्या करते हो , तम अभी तेकार की हो , कें . हो कर ही मूम किलाका र वहा स्वामा महीत्री , तीर मही कांद्रसें में न्य तर के वारा महीं जाना बाहते," — की वायना देशे ही कलो , यह मेंग्यारी ना सकत नहीं, मुन्देरे तत्याद । निर्दाल कामती जिला है । अप्रकी हीन महीन बिज्ञान, अमानी मेंचारी में समाग कहन देखेंचनी, वि नुपारी नेतार में नीद अरी कु तुम तुर्केद नहीं को . सर असि देखा दे , अध्ये हत में अस दे स्वाम में दे कि कि विस्ता ו לי הוצ ביל זה בה בה ב אב אה ו ב אוהו morright more (est bemies bar i fat क्षा माले र से मा अप अप हो है कि का का क में के काम मान्या में रे किस ही किस

के बल हमारे के कीन आई यह देखे कि अभी को खादन मानम ही हुई हैं। एक दिन और उद्दर बट हो हैं हो में कार ा कि हास ने हिर्म में राया है अ इत के जी

- Ashirt

אות ב אותו של בים בו בותו בו ביותו בי ביותו ביותו ביותו श्लाम क्रेश विक्रम का स्वामन का क्रेंग १ वरत मिया है स्टेस्सी सन्दे हुई हैं इस कि निरंशे के कि स्ट्रांस לא הימוש ב תובות הה ר ומשייו לה कामाम कि का हर है अब किला कर मिलेंग दे किया काम पान रे हे हैं है , ह निर्धन महास विद्वाह मिर्फ उन , אילה בי ומודגו יאובתה מש , לשום 'אוה ש אשף י-- +כליתה ה Acus ur 6 सत्या मा ना सा भी बाजन , आदे ने दियां पहिती ! मा मि बार हे हे हिल्ला हुन के किया । नेक मि मि विप्रशाम के यह तरह में बट आती हैं। या के सातक उद्यास स्वाम । इदर्भ । विद्वास कुम्बरी र जासी दी अंदेश्वेक्स , के बेडिकां श्रुष्टि दुमले इनाले सी बना है। बलियानकर, जाविशेलाके विश्वे छा । में, ते बार्व हमार्थे वास विक्रां के किले सहस्र है है। इब स्वाह हे, जिल्ला वित्रा काइनी है, को देन ग्रामा हां जाहे ब्रामा , जा मुन्दारे पान जाना नाँच ब्राह्मिक्स नी महा साराय बंती भी है व अपी है, मो बालां. । भगरावार क्रम हार भागा का गरहा

संकार हे लिनेताको । युक्त वारा वित्रकाती भेट बारे की का एर एक क्रात क्रा रह मही है। मुम्भे वता अस्तिहमते की कोई दक्षा नहीं . पारते अवहत अस्तुशासी प्रभावे हु भारे पर भी अलता मीयन क्रेंग सर्वित त्योद्रश्यद अदमे को हर समग्र नेत्यार रहते हैं। इस לע לש שן קיני ברכויין ובי תושבו בחצ दश्यो , अपून प्रमण स नवसा ; देश्यमा , मही दीन क्षेत्र रहा ते हैं हिंद में स्त्री हते मिल्दानों की मुख्याम वरिमा लह िन्दिक्र शेष्ट्र अस्त अस्त्र मृत्य न न्याता । विम्नामा नीर-रस से रिक्रिय वायान साइती है। सत म्भीरे प्रम बह सब है व अदि न ही, मे व्रम अतन महर- निर्देश हो, अनिकश्मवा शामी हां क्र भी उराम देशके बाल किममा के उपन्य के ताम ही बक्र मान काक का अपना मिना किती दे किया स्वाहत है । मुम्ली क्षेत्र में अध्य हते ही

भ्या पुका है। काहते वाह्य इस है वह उसके आशासी ने पत्था है है थे हैं। सम मही । स्या विकशा सी यही भेट हैं।

EM 3/12 BERNETH REED ENE MY नी कर्मनी कर्मरी विकास की भेटे लेकर कर किया मिक किर की मिल मिल है किया किया किया किया to the A Ams As The Story of the Story of की। इस कलाकी अवसी क्षेत्र की पृष्ठी A grand arm of an all with mit from नित हाकी यह देखान है यह वि रहा कि के उसी से नम का स्वामन क्रेमिं। अपन मारा ליוד אה ניתו שוכבו ל דף חוה אבום रवे अवने अित्राम की भेट में में उपरिवार भाव अकाजी की इस सब से राजी हैं, विकास अने वह राजी, वे अवसी ותהוש המו לברי לב ביותם בל יחבובה नो ने रत करोड़ हरे हैं। इस सब मिनदर भिन्द्रमायाच्या में महारा दिस्ती है हा साह देश की में देखार मन ते का हमा की भी दे पर देश अवस्य अवस्थ हिसे सबक बरोजना िवन्तर दे स्वापत दे कियों हे नहेंचे । इस गुरुष में तो का पूजा । इसी अने जी में प्रमें स्थान की राम दली के सामान समय रहे है। इमारी भेट। मुद्धा है को का राभव हमारी भेट वर्षा है क्रमी भेट अनि कि कि कि अभि में अभि बहुत का किकार दी मही। इसक किसीने की इस i A of man at the dear of the

अल्लाव आक्री, वाहर, हम सब बजे। अपनी बिल्ला वें स्थानी। जाने पृत्ते हम सब बल पर अलाह भेडे दिल से विजया। मा आज स्थानत देश जलाह और ब्रुला ये बाल जिल्ला स्थानी बनाने का बल बेरे। सा दश कि सानी द्वीरी सी भीयभी संबद सेनेने



निय समय विजयक्रमधनी । दाजना हराव तद अवस्था नार की विकास का एक अवस्था आपानिको नर्भेर जिल्लो से सर्वेश श्राममका की नार्थे क्रीन नाते को गदन चित्र होते , उस समय दसने संक यक कोर सार्थ के के को भी असवस तकते वाली ताला था अत्रयक भूलो की बहुत अर्थ व्यवसारवल थी। उस समात करा अपना था कि यह वर्तिका महा देनि के विर्मार में निकल्मी नामी हैं, एम नहीं जामने कि दस मे बहुर नम सहस्रात है, इस इस वर विस्तार भी नहीं सरना कार मेर । अत्र वारि पियानि विकास के कि हैं। अस समझ देनी ही बन बन अवासिन वन थे, अन महर देतिक महाविद्या क्या दी अभिनेक्षत सभा आकार मिना पन है क्षे विस्त्र है यन क्षिकित का 'क्षा हरा' के किन שבי און איז שבי אבים אות בי מתשוות ובי ושוקונו לה וש אהת וש מונו או AND BY MAR I F IN KING CAR ANTI-VERORD I F לבשון לצי להשת בשת בו בו בו הו הב ביד מו חוצ महारे हिन पर विशे भी या नहीं किया कर अभिनित पत्र है। इसे इसे है कि की बर्क के बार अरझ किया द्रश्यी के इस क्रम के निविधियारि में क्ष्मिक के में A Grufan arra arra of \$ 1



# कांग्रेस में मेंने क्या देखा ?

क्ष्री की विकेष बांग्रेस देश बार बाई राहियो. के बहेर महत्व तेन ह्या है। हम क्षान, में रेस बार रेमें बर्च परत्त में इस्कार्य का भूजनाक बामे देवा। इस मान्त्र हे अवये साम सम्बद्धा का प्रश्न हर महीना शिक्ष बाबीची की प्रत्य स्वामी कहानद की की थेंट-कि प्रायम रिंड में में में में कि मिर्ड । तर प्रायम के पाक दो है जिल्लेक कार्य म होने के मण्डण हम लोग क्रीकेंग्र वण्याता है अल्दा स्वयां क्रेक्स का कार्य करने अने वे। बांग्रेस के स्वयं सेवर्श हे से विभाग विकेश के के । इन इत को पणात के अत्य नियम के हैं। कर ता वह दा पहर वर्षित्रमें दिशा गंताशा हुते बाह्य कार्वे दे क्षेत्रे त्रियुक्त थे . हमें बीहे बहे दिये गरे के। दिली के स्थानीय स्वयं शेनकी सी कहत सभी की; इस का कार्यारण था हमे में अगर्थ בשלה שמו ב מושים מישום וה ליומה אום AT 35 PAPE - STE SEE STEEL - A PARES ATA की. इसे श्री कर्यात है अस्य की मुलाह की राशी। हम orthil of America am ( deadays conference) अधियता आश्तीय क्षेत्रेष्ट कोती, हिन् गुलक्षिय ऐसा किर के की मी मण किया करने राज्ये उस मिल इवे इसे उक्तर के अन्य अधिकियों से क उप अधिर्म में विभाग किस अनुसार रहर. सि कुर्मा की क्रिया, सब सभा समितिको या बार्यसम देखने ना इसे स्रोक्तान्य वार्ष दक्त कि काले. वर क्षेत्र, प्रतीस करते हा कर मारा अक्षेत्र का दि हम सब दी नार्वकारी 'ग्रा भी- एकक्त के बक्तकरी संबेधे बारण इस से यह

" कि मेर मेर मेर एक की कि दिस्ता कि कार्राकार के गृत्र ही रखेंने। योग्रीम की बार्य बाक्टी से समय मिहान काल ई क्रियामिक सक के क्लिंद मान . अतारे जिला दिवार जनका था. इसे कर प्रकार से ARIAN EN (Reserve) A' ENTREN K दिसी भी समझ हते. हिसी भी राम वर सम्प्रा THE ALL THEIR CHE ID . PORTER TO हैं . अनुसरिक अधना, मु. र.मु. वकराय दे रूपा कि ित दा दाम लोंक मात १६४. इमें ३४वेटे वका म दे केरे में. ही दहना हमेरा थार म्यू देखे. दिसी भी समय हैनाका जा सकता था। यहां तक हि भ्येत्रम मी ब्रें. यांक्स की अपने ही हरा था प था. इन सब अवस्था को थे' क्येंग्रेस की बादवा יחות אהחולים כואי ביוציו על בצוחת מו ביותר क्षा बहुत अन्या अवसर धा किसे इस न लो अवर्त हरवा में क्षांका ही साहते को और म इसने खोशर सी। यंद्रेस दे बाझेर के किला इस वार्ता क्षे वाले आडमा दे जिसे में यहां साम्य री वेडस मुख्य बाले से बर्गत बरने का यहां प्रवलकारें मंत्रिक में उसरक तथा अला बार्जनार के महिलाने समाना वर्ते ते वह ही भी हैं असमन में बा देने दी स्त अवश्यकात मही । में देवन क्रियां का किन कांगर के समाचार वन्ने में अब बद नहीं. Bryne.

दे हारागा। हम साराध्या में भी समाने मार्च के द्रा

AT ER AM AT GRAP, TO MASSIN בישאי באלוא' אי אביאי אבא ל בבטוירו सम्म १ दिव बुक्किक कर म दे वदम वर सर् त्रेक दिलकारी मही ने रहे थे। श्री वत परित्र-משלשת לב אוד הני לו שה משה ביב אל מבלבת की दस विकार कर किस्ता स्टूडे की इसे नहीं नथी। I SE SEN EL ESTE DE CENTE DE LES EST ES की के का का कारण रेम्बर उस की सह रास को कि म्य राज्यात क्षेत्रक मान्यात के दूर्व के दूर्व के स्व ה ביחור ולו השות ביוות וו ווווות והמוב RESENTANTED I SE PENER FRO NO ATT A LIKE A A EPA + METERIN. D AMB, TE HELLE STO LE TO ES M. E. कित मिला के के के किता मिला मिला मिला के किता है आवे भी वही इस साम में पर विकार की। ו לש הושם בל שו בלוחם בל ליוצים בווצב कर अलाब कर्ड की उन उत्र । अन ने ना भी בשם ליש מקלומים. לי ביב ב מנה לימים म-अ किसे हिल दे हे तिसे अस मिल बूर द अर हैं। वडमें दूधका देत भार शहर समाप्रम अमहमाने प्रकण यदिवर्शन बादी दोनो. अरे हमेरे पर दर्भ देते थे। असहस्रेशी परिवर्तम बाहिया, तर द्राम देंगे में डि अर्फ, में धना स्कृत है मेरे पर स्वापन दा का संगठन दर कोरोस में केट व्रक्ष में ! अपे देश वर्गा ब्रुंड को हार्थ पहुंचानी है। परिवर्तन वाही बहते कि अमरमेनि अभ बर्बर दे समभ्येत्र द्वार्षात्र के यर दे स्केस की हरता और सम्मान की पड़ा वहना हों। हती मिर दिलाक करें में इक हा की कि दिन्द्र कर अवस्थ बरक्षकतिरा देव देव बस्तानु स्ते स्तर हा क्षेत्र स्वम कर रेसरे वर कामका वर्षक्ष्यं कराइमें स और से जात देने बढ़ी की कुर रास क्या वे. महाम भी केंद्रे वसीत के। यह अला दी बनामा ने अव्यक्ति दिले दिले दे वेंच को नह नय नद किसे . पर अस से सीय सारे साल हराने नी

ing , reply to regly to a so ree Parse में दिया का किया माने की किया की उद्यापना कर की. या की. बात दिवसा. साथ समय कर् WHERE SEE MERKED ROLD ENER IN FIRE प्रकार है। देश है इस स्क्रम समयोगी आसा विका के देशन देश करते आका बाह्यत है, सन्त अवद समुक्त ENS ON EN BN J. YEIRY, & SEE WE ENS का प्रतिक प्रदेश किया। व्यक्ति समारी नार्व कर् रीते क्षा अर्थ देश में मंत्री सेत कर हुआ आधा का व अस्त आकारी है कि स्थाने मेला न्यान देशा है अभि उत्तम का उत्तर दाशिल समाधे हे है विहमार अस्त्रिय व भवदेलन यर शक्त शिवादि वेश में हैं। स्मात क्षेत्र प्रस्ते क्षेत्र स्टिम्स अ क्ष र र रामस के जिन्हरे अच्छ कृत व हुस ब्राह्म दक्ष दे स्वत के क्रों विभेध में रहेम की - व्यर भी अवने दमरी की कार की प्रस्ता मा कार बहता - उस में की में रह שלש ומיוהל שה ממלון להי לברול - והים केली विष्य मध्ये सार्वाध्याह के रेस्ट्रीमिके बबार्य भा भ में न्यूं कि वे बरमार पूर्वत स्तिय ही क्रिमी जिल्ह्य वर वर्षेत्र धर की है। क्षात्राहम अनेनी की बड़ी सान की अनेका अवस्थानिक कर्र हत्त्व वर्णक अदि कोती संरक्षा में के जैव रूप जिल्लीय पर पर्देशने I T fate to many were to it mus is वानु दस अग्रदातिस्य यो न सम म न दुवे इस क्यार दे अल्यात येश सहमा दि बाबने सामिश्व राक्ता केल तम किल तरहा दोष्ट्र प्रभाव का हैं १ मधे बह इस्त ने साथ देश्यमा परा दिकारे ने का किया के कार के अप के अपने क्रमार के कारी र याम द ज्यान अम क्सि देखने वर नहीं वह में सहे । नेकाओं में सभा भर् होलाई अव सब मी श्रीह काला इचित्रका की ग्रेस क्रीरी पर की। उनाल इण्डिया रावेस नमेरी...

हम् भूस लाला है बदल वर विस्टार दे हैं किये

मिन किया केंग्रे विकि अक र्राट्स माने

स्मिरे राम वर देव किए देवा अव देवद व्यक्ति

मी अप्रकारित किएक हैं है जिस के बार्श पर हुन

1 2 18 pg

क्षेत्र हे. स्वाकित किये कारे वाले समाना वर विवाद करते समाय सही विश्वस समितिया subject committee trans of a later alega for the trans की , कर अब दसमें रार्थम् मा सम्दे हैं , वर दसरे किसे अधिवार देना सामान में क्या पर की हैंग हमें वह वह इस समिता हिशा माला हरा जन्म होता अमाने क्षेत्र में हम स्वयं से वक्ष मी क्षा के मह कार है। विकास के किया के किया के किया के किया है किया है किया के कार के किया के दे स्थानिका, र प्राप्त रहना। यहार दी मार्था महिन स्पेरी स विकार वाहर समास्या वसी में यह सहे हैं। वाहद अमेर है हैं कि बहुं पर परिवर्टन कारिओं तभा वरिवर्टन किसे विसे विसे उत्तरण अरक्ता दर्भ नरेकेस समेरियां बान चनी थी । दरेनों में की अवारे परितामित बड़ी भारी मांच्या में निर्वा-कित कर है भेड़े है। इसे में कांग्रेस क्षेटियां अवने से शक्तीय केंग्रेट करेरी मंत्रे साम काइ ते। मेर् में हर हारू स्तेत्रे सा काला व्यासी भी । श को छेस दी स्वागत समिति हे सामने एवन था हि बर क्रिस नंशेष्ठ दर्वत दे सुबी में स्वीवण्टने। उप्तिनिध्यो दी मूबी मेन में के ने निवन इने हैं , दर दे अनुहार परिवर्तन वारी यत में अनिमिति के सुनी अधिक वियमनुद्वाकी। तक्षी कर कर क्या कर राम दा प्यानित पर कर ही हाम ह अपनितिता . या सार ह हमा खाला समिति दे जिल्ले असम्बद्ध था. इससे को अभी अभी की अभी अभी अभी अभाग स्वाम्यासिक में उप्पात में वास मामला भेज दिशा. वरीने इस में किसे ही माली में भी मिलेंदिर समाये गये . वस्तु उन्हें ने स्वरुख दल के बस में की देशन दिशा. आक तीन शा मंत्र ह को से में विके इसी विशव यह भागा का इका. दुर का करता था कि की मालबीय भी की सालों के पदा में और असरकों ने किस हैं, अरुभ्य उस दा देसका बाजा नहीं हो सदत्य बह बिबाल देस का नहीं देस दते। कोशेस कोली की स्वासं देश का विवास करता कारिके। बीक ही में वीक्षेत्रे एक स्वरामाद सदे महत्रामा की स में -

कार के सम्बद्धि तो तब बस्ता होने अब मां भी ती स्वयं देशवास्त अवस्था मेरा प्रकार हों। बि स्वरूप मां भी भी देशका को भी स्वयं मां की स्वयं 
कें महार का स्वया । बहुराज ने अस्वार्य पर या स्वयो प्रकाश पर भी प्रतिस्व में अवस्थित न स्वयार्थ के अस्व स्वयं स्वया के अस्व स्वयं स्ययं स्वयं स

स्वकृत्य है। स्वार्याच्या इस रह सा बुकाल हम राज्य प्रशासिक कोक राजा। से स्थात है

(क्रिक कम में भी में)



## क्रीडा सत्र

# ९६ अक्तं 🕁 प्रथम 🧟 र

WHENE CHILD ENERGENE איבוע ליום שנים בו של שושל בווב אוביני The stad enange and and, at for सेन कार्य था करिए में इस मार्थ में नार दिन हवाका वाची बड़ी. चीडे बीडे बकरि बका संतेता मानामानि की कि क्रीहा की. वर्षकी देर काद उन्हें मे बहाध्या में भ कि थे. च अग्रवंत्रंभ साम् वर्त्त वे वे वे वे बर दी जाते । इस देवी के बल्ला कारम बानाई, यर बनामा के लिये केंद्रि मन्द्रिय चर. आज कारेबी क्रमी क्रिनीय ब्रांशन है कि उसके निमारियो है बास बदमा दे क्रिके क्रिके क्रिकेट होगते । स्टूके मेरान में बन्त करमा ही। मिर्दे के अभीत में मारा प्रमी करि के में भा बता दल विकार रार । स्टब्स इतने रम करान हुते ही कि जिल मात्वसमा की आना किसी समय कि करात में माता की अस अस सम वार " उदारती, अक्रमात ने कीरते मामेश्री, भाज वह वड़ी ही बर हो आई थी। वजारियों ने वेशे वर उत्साह नथाः विज्ञासः दे स्वामत्र दे तिसे उसपून गी। र्त्तर अस्ति मधी।

रेसे देसे बन्ता का समाय है. अब बर भी रता-वासी बहुत रम स्वय हुवे हो। प्राथमा ही में बहुआन क्रियानित समस्या की।

सबके प्रथम विश्वास्त्रक देव ही ही, इन बोर्ड बिहोत्त वस्तिवतात दूसमें नकी। अनेरे नक्सकारको क्यी सवदी मनोरक्षद्वा । रम और नृतीय क्रेमी स



वास्त्र सत्तेत्राक्ष स्ति नेत्रकारियां सा दवसीन्तर्य को करे हुने कर वृक्ष है से बीचे आमना अर बीख बीन में किर वासादकारी से बार अववद्यास स्प्रीत है। थर. वे सह की सी सते कार्र हि कि सी ति हो मालक की कारका है। दीनी। इस मामुख में हिरीक By WED B Date

इस द बहकार् द्यं साम्बेडक मृद्र हैं में । विकास अवशास्ति त्या में कलका की नम में अव्यक्ष किया के के ब्रिट्याशियों. या वारवन्त्र या साम्याय । क्या दोशों ही में दर्शन्य बर्ज यस माना हो। इवरियात थे।

## रात में लड्डा कि जय

बात में शारे बहतकारियों ना ब्रह्मा विकथका। तीन क्याको पर भावत्रमं कमाई गई दी । इस दे वृदिवय the se such see as a super se see to क के किया । के मार्थित मार्थित के । कि कि के के द्रोतो दलबरावर रहे। दोतो दलो दे क्रिये विकर्णा कि वारी भड़े की। इसरी बाद का किला कर भंदे की

#### १६ अ मुबर दितीय दिन

וא שיפינים שוניבון שונים ביום: שב ביות न्यक्षेत्र सर्वेश्य हता. यह विया सर दस ये विदस्ती से वरम्बित रहर अवही में वहत उत्साह मही दिस्ताका गामा. अपन भी कर्भाइ बहुत बम उपस्पात थे। हैं इस दे बाद विकास द स सकत अध्यायम् इतासा विरोत्त मा साम्बद्धमा इती । मान्युरक भाजा में रूजा वरिकाम अमी इस मरी का मा माराय : कीम केंद्र है कि हो क सा असाह मरी भिराम देतें। खेत अम्ब स्पेत्र में असे वहाई रहां क्रा की मारे क्रिक कियां का अविवास म हांसा अइस सहस्राति !

## **निवेद**न

तम किया मुक्ता । वादम देवे क्षीत मेम में अने वाल सामानंत्र के कम किया मुक्ता । वादम देवे क्षीत मेम में अने वाल सामानंत्र के किया मुक्ता मुक्ता में मार्थिक क्षीत कार्य में

> निवेद <del>य</del> संस्थाद

राम मे

34 24

# विजग -वेजयन्ती

(315,5)

धामारक - अभीमा (कोमार)

क्रियार की उप भेज में जा हे जो हुने समाहित की लॉक्टिक जाह के।

इमे असिके महीं।

भारपार न्य





# कविता और विनोद.

## शम का संदेश भारतकी

शुभ्द को आहे हैं तो भारतमें दुस्त इंबार मही। यह बुकाने की मेरे अल में यार नहीं। विते वेदा के करे दर्शका माता नहें , अने में " अ की मुझे इराद नहीं। द्रशास विक की सहत यहां पर दे दिस की, सता की का का का मन में ले कि वार अन्दे वेर् में अविकार में दर्ग, केंत्रता बार हे मर्ग मुन्दे बार नहीं।

म्मून बहरत दें हक्कर देंद मेरी नगरी में , अदे बर करने ने तुम की में बेंधार नहीं। של איני אל אי ל הביות הבש ו צבש שושאי ול את הייני אל יותות של सर्व खुद करे अव कु भी बुका भे बुक्त , बहत्तेवल मुक्ते से नांचले स्थार्त मितान Air मिला के हैं। है कि कि में का में की में कि में मिला के मिला के मिला में

(35.8)

वर्ष ४

### ZZXXX) #glanus

कालने से कमुम अस्या लात है, स्वि वह बात छोट छोत है, है उह के छोट ही हितिबाद देख रा बच्चे कि मीमासम का रा उह या छाट छोत है है है सुबने से कमुम अस्या लागा है कहाँ है कहा मा भी मोबन बही भी छात से क्यूम हैं। वहिया या का यो हो बूचे अमानस्या में व्यव्हें हो बोद भी देख क्यूम सीट बहित मों के हार करते हैं। अस्य उस मा भी कह जु के या भी देख कमी तील कुछ बहा का में हैं। के व्यव्हारि से अव्याव ही लागा है। अस का है है विमास का बही मारा है। सही विश्व लोग में में भारति से बी माम का है हैं किसे को मोस्वामी मीने राम बाह की सी हि किस को भार भी नहीं हैं।

enly a

# उत्तर क्या है बल सा हम्भ न

(**२**१

अब में दिली करा भी बहा है में हिला तक हा हा हा कर में है है कर महाने तर करा भी महार में कर महाने के हा है कि है कि है कि है कर महाने के हा है कर महाने के हिला कर है कर महाने के हिला है के हैं के के हिला है के हैं के के हिला है के हैं के है के हैं के है के हैं क

उन्हें ने सम हे हिर्दास कि . देश की स्वा के अप से हैं।

. अपना के के हैं के हिल्ला है कि है के हिल्ला है के कि है के स्वाप के के कि है के कि 
ै. वे — दुन्हाराभाष सा है।

मुझे दर तका व माने का बोर्ड केंद्रे व तर उत्तर है हैंगा - अपना महर्ग हमा नामा

्रच किस किया। हैं । तम इन्हों के न्दर - ध्वतुत्रको सम , जरते की अब तर्राह्म तम तुन्हें कुछ न नहें जो , रूप्ट्रे साख अध्यों मोत्त हो नर्जा व हों जो ।

क्रा वह - वहां देवुल सिम सिम ।

देश रा देश कामारा । मुद्रमा सु अमेर का भूर बत तह । बह स्टाला कुरी असामारा सु.

यह महत्त्व भाजा की जे हैं का अर महत्र हैं है उसने अपने आप व्यास — ९ जन कि विश्व मा आप

देव भाग — साम के के में कारा अपवासा हो आहे। त्या हत है के वह कोन मून की ने नाम में साम करते है किने अही हैंहें, हम ही बाद साम होने हैं, अपी कर साम मेर्ट बन्दा हैं, नेहने, बह — (कार मह मह मह मह मह माम समाव है माम है के वह कोन मून की ने नाम मह

देव ता को में हमारी राज वि को अभिनि है वह उर्रे । दूसरे भी देव ता की हैं। वह भह मुख्यम को में हैं हम दोतों में जब भागात एवा कभी हम जो को भी जात का विसा ताथ कि . जा को , दूर का सामा मारीकों के ने वि ता को । वहण कहां भी कतात मारते हैं , ने बंद न हम जो आ माजारि के नि ति हि ही अतातुं न मह के का सामा की नि काल लैंके हैं । वे दुभारा बाज माजी को मेरी मह सबते , पाठ मं उस का सुधी नहीं -

भारक , इतमा सब इत् मुना गथा का . में ने स्तरी स्तर्योंग भी वादिन म नहीं हिंगा: उगाय ही कराक्यों में केंब हूं। नहीं जानी व स्ताया भागी हमीनते ,

मेर जन किरिस सख्य पर ं र सीमोगस (माला) में हमा। जो जो स्वास बीना अग में ने नीय में वा पर त्या एक विशा कुर मान वार कि जो जी अवस्थित हैं। प्रभित्त सभी जी में किस के में आ सिम में ने त्या में कि अभित्य हैं। प्रभित्त सभी जी के स्वास के में आ सिम में ने त्या में कि ने अगे कि जिल्ली के सिम्मान की कि स्वास कि भी जी सम्बद्धी सम्बद्धी सम्बद्धी स्वेत के अगे कि जिल्ली के सिम्मान की कि स्वास के स्वास की में स्वासी सम्बद्धी स्वास के के कि मां कि में कि जिल्ला के सिम्मा के कि सिमा में कि सिमा म

प्रोत्मी कह भं में ने कारते 'से देशा (द मह पूसते 'से मज्जिस में लाका में वही 'दिस के की काला में कही 'दिस के की काला में कही दिशा । म ती साही मं पान स्वभाग । सो मा प्राणि के को में पान स्वभाग । से मा मा प्राणि के को में पान स्वभाग है के में पान स्वभाग के साह के की काला का कि को में पार का की की का मा मा प्राणि के पार का प्राणि का की का मा प्राणि के पार का प्राणि के पार का प्राणि के पार का प्राणि के प्राणि का प्राणि के प्राणि के प्राणि का प्राणि के प्राणि की महिला 
स्व सिम सिम। की मेची दी को अस्तरत्र साथ है कर का भी उसी के साथ विक सिम सिम। की मेची दी को अस्तरत्र साथ है कि यह का भी उसी के साथ वी क्ट्रोंग।

## कारमीर के पुष्ते का गुन्छा

#### (द्रधान विकार

काश्मीर की ध्वानीय हर्यों में सनसे निजिम श्लीर मनानी ना नजार है। में रहे टिपुसमान या प्रतिनिम्न सम्मता है। भी भगनी एवं नालान या मम है। नारें माप बुन्त हरी भरी नमस्मित लहा रही है। नताने रही अलग निर्मा पर निषदी दुर्दें। नारें माद्य होरी र्युनानिया के अपनी असून शोभा से नर् ही हैं। मार्जि औरं ताब निनार दे देशें की विन्तिणं अर्जि हैं रष्ठ पुना पुरुवने नजारें चे नीच भीर्यानी ना जना नानान अवनी वृति गन्ध हो हारे नज़ारेन के ह्वराव नन रश है। रूप नामाव की वि-श्रेमता मर् है नि रहमें भगवती देवी ने प्रताप है वर्र वार्य बारी का रंग गिरार की नरह बदलता है। वुक्ते नरुत सम्मिन प्राप्त रामने पर्भी षाती का रंग नद्वाता दुआ नहीं दिया दिया। दं । सिद्गू के अने से नान, नीने हंग ने अनने में नीला जाता होजाता है। मालों से अन्त जानी न निकलते दे कार्ष तथा दूध, (बीट, पूर कीं। नकी के काक रतना नरद्रपण् रोगमा है कि नाक वर् न्या दित निना बाज़ा होना अख्यिल है। रासाल महाराना साहन क्ल बार्ड के लिये आहे हैं। असिय दिता चक वड़गालों से लामर को मुंता रेते है। मोशी वल रात ता अवह की आमान स्ती पन कारी 21

टमए स्मिष्ट हमान भी हिंदी गत्द तालान के समन है। एक नए स्मिल प की उनाई जिल्लामें, इसी माद स्विमहासागा, निक्ष में हम हिन्दू जाति का निनास है। पर हमने अपनी दुर्गन्थ से सारे नज़ारे को साम कमा स्थिते। भागताम ने सें सब नुध स्थित है। स्मिनेश्चें, अस्त्री उपनार्भें हैं। एक पर हमारी जाति सानों से हम बन्द होरे में जकड़ी दुरि है। उसमें में ननित पानी का संक्रार महीं होता और न पुराना पानी निक्ताना है। समुद्रभा जाता हमारे निने बना है। इससे धारी से रामान है। भारा की रमा लगा-साने से समारी बाबा आदम के नक की प्रमिन्न एई मुद्दे के समान Protes ne E

رقد,

मुल्ल नाती है। वहानत मश्चार्टिंशटन ने वार् आम ते। गमा । भाज ते १। तरें नर्य प्रमिशन भूषण जी ने जो अपमी मूंड हे लिए उसा उसके अन अन्नल का रामल नहीं रोसकता। नह निमन्ति है पत्या भी लमी है। परि पुष्ण भी भी भूषा जेलानीनेटलियारों को तेरी क पहुंचाने केरिने बेनार भी नार्वार्थ दर में के दा रिया ने उत्तमें मनु नव देती। महाकाय रामनाच की चीने बिन्दुत निएस भद्दाचार्य हैं अपने जला ग रोरी केंद्रेन ने अनावा कोई काम तरी विषा। अन्तव कोर भेंस में अपनी र रह पत्राण महहें दि में हे सरी है। असल मीर में स में भेंत ही अन्द है। पर आप जामण है, हिनुजाति ने मिटमेंट हैं। अपर्के जाति दिनु जाति अधिमात कती है। अपनी का रोती है। हम लोग रापा उठा २ अर यहने हैं दि यार्ग में मुद्दि वा ज़िश नहीं है आप न्याय दे अन्दर् अनन दूरी तन तदी दले बने नांच पर उससे िरसे नात ना देखला गरी होस्यता। जो आनि हेअने नाई पूर्व प्रसासा गरी कील हुने ने मांत के उगर बार बेर उगल दिये और ने स्त्य हैं। उनमें नर्न नरीं रोसन्ता । मतल्य पर रे विरम हिन्दू नाति अपने भीए भनानी दे गन्दे तालाव से बाह्य गरी निय लगा नाहिंगा वर्रोड़ें। अभी नर्जी से उसी में वहे दुए लारे निस्त न्हे उमियत स्टिहिं।

में वर्ष हुए लारे निरम को उपल्यात कर हि हैं।

म भीर भनामी बी निर्माणना चर है कि उसमें भिन्न रंगें का वानी है

वहीं निल्म्स के लाइ हैं। उसमें बनीर लाहन ने रंग बेंम ने उधा हिस्सा

दी निर्माणना हैं। उसमें बनीर लाहन ने रंग बेंम ने उधा हिस्सा

वनी पत्नी हेगाणा हैं, इसि जगह हाई भी ने रंग अला ने हाई

पन्भी हेगाया है। मतल्य पह है मि में ने, में काल, शान ने में।

रंगें ने उमारी जाति नारंगोणी हैंगाई है। मोई तड़ाका की माला पारे
नता है, नो इसरा माखे पर निर्मी लगाना है तीमरा नमा ही उसरा

मा निरम लगाना हैं। हम इसे देनी का अताप सम्मेन स्मेन हों।

अपने इस मा निरम वन पर मारे प्रश्नी के पूले नहीं समाने। पारे

एम क्ली इस न्क मोरीन्स जानाम ने नाह सम्मेन स्मेन हों।

समें नो हों भाल्या पड़ेगा कि ता रंगों ने हमीरा जगित हमी

तालान को कितना उगिल्यान नमा उत्ता है। इस मा मेरें अले

लामप्राधिन उद्दें ने हमारी जाति को अलिएन की दिसा है।

को अगलक्षात्र



वर अन्युक्त वर्ष कर . च हामक तार उन निके भिरत

# विजयाका स्वागत कैसे करें।

माने दें निक्को बिन कोम उक प्रस्ति किया की नरम स्थान की उस प्रस्ते के स्थानिक क्या के स्थान के स्थान स्थान की की अपने में मुक्ति की में की स्थान के स्थान की की की स्थान की स्थान की की स्थान स्थान की की स्थान की स्थान की की की स्थान स्थान की की स्थान की की स्थान की की स्थान स्थान की की स्थान की की स्थान की की स्थान स्थान की की स्थान की की स्थान की नरम की नरम स्थान की की स्थान की की स्थान की नरम की नरम स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की नरम स्थान की स्थान की स्थान की नरम की नरम स्थान की स्थान की स्थान की नरम की नरम स्थान की स्थान की स्थान की नरम की नरम स्थान की स्थान की स्थान की नरम की नरम स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की नरम स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की नरम स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की नरम स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की नरम स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की नरम स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की नरम स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की नरम स्थान की 
प्रस्थित, क्षा क्षांत्र कृष्ट का क्षांत्र क्षांत्री चाप हु ते तर अस्था मा का मा हैंगू हूं, क्षा क्षांत्र क्षांत्र भू को क्षा सम्बद्ध हूं, असा काम्यु क्षांत्र क्षांत्र कृष्ट क्षांत्र क्षांत्र कृष्ट क्षांत्र कृष्ट क्षांत्र कृष्ट क्षांत्र कृष्ट क्षांत्र क्षांत्र कृष्ट कृष

हिन्दू आसि का यह छभाव इस इस दुश्वासीयोग प्र भी क्षा सहि। इसकेट खेळा, हमारी लगूग (१४५ उमेर् इसके सभा बहुत कुछा हु देवलायाल छन्द्र दुश्त है छभा? का सम व्याप्त कर की में। इस इस दिमों के अपनीय और आस्ट्रीय का दिस सहि। साथ स्वयो।

क्रियम ने इस विकार में ने की क्रियों के क्र

## भारतायां की विजया.

महिशासिक पूर्व जिलादिक अभिजासि के

भूबात महाराज समन्द अपने नी कि की धाल और जीरतारी अवने महान् शन् शनहा मा बराज्य कियाचा बत्तवही दिव प्राती अपते के साथ आपद्ंचा है। तथ के अन्तर्भा अल्झ हिन्द्ब न मर् अपने तरीकों से उस महाराज मी अन धीन अरो ने' मो इसर मही बरते। नेशा महाराज की अजाकिकर हिन्दु-अर्थन की लाह भी कर सम ती है वह करती है अनेर करती रहें भी भरन्त् अवन यह है कि क्या केवल वतना पर्मापु थे। हैं। जिस प्रपादित का वालन मर्मादानुक्रीन्त्रम शमन्यन्द ने कियाधा क्या वह इतेन माना से सुरिका रहसमती है ? होसनताह मि सप्त दी राक्ष पादिन दिन्दु जारते ब्राह्म का नार धां में दे समती है।, क आज बिहती हिन्दू मान्य नियमी का विदेशीय काभी शुद्ध अन्तराका 'हां' में उत्ता नहीं देतकता। निदेशी और विषामी माना है-भी के हिन शामित में नहीं रहस्यते । सोनेती मां प्रनी बी परमहन्हीं नर सकतीः और जिसपर यह ने कि खारी यूकरें। यूक्त न, सरारम्पुर, पानीपत तथा अन्य स्माने जर प्रस्तानों ने के ध्यम ने अधुर प्रभाव में जिल पुक्तार हिन्दू कारति की मान मार्यादर दान मार्थी दर तका जन मार्याय का चित्र में दिया है . ये स्मिकी असे देरबबर यह बाग निविकार है कि हिन्दू, सत्रमुन के अन्य नहीं रहे हैं! उन में जानर लाना का लाकोका या नी वी मधी साभ ही कथ्मी निविकाद है कि प्रानी था अबि-न्य नीवारी नी आ लोचना ना चिनात करते गान में बतान नहीं नाम सन्तता । प्रशासे बाम मह दें बि करना का रोग !

हिन्दूसोमहत्र : ६८ ५ ११ मा सीधा उनेर उचित्र उन्तर दे हते लोई इन्सर कहीं नर सन ता। परिवार भी इस ने सामकार इतिया भोड़ाका नामकारी स्मारी सामाति में रिन्द्रसांगान के ने नाडती' न अंजितीयमधासमा के उद्देशीं में कोई कार नी है। येने का ही उद्देश्य नाम .को अपने जैदों पर स्वद्रा छेना सिस्ताका है। क्यों दि सम्दे बिन मात्र कादक्याणकी है। मनभेर हिर्म काम नाते की ते हैं। हिन् तेम महत्वान मासि का निचय छा, नार हिन् अ की री प्रवास ने बाता -या हते हैं। ने अनते ें कि मतल्यान नारते देर में संगठित है अंद्रेस पुक्त करा करिक किए माना इमारी समाति मदिक्रमल इते ही mast होते भी भारतें भी रोबड़ी जाति को ने जी नेमन हर चेदा रोजपा है वह जेपा न रोजा पिर रम गरमी जाते हैं कि बात ए दे औ भी रे । man में smen कार जा में में में े, या सपरा नाम आही कहै। विदेशी सरकार के बुध में यक्तिम लाम भी समान ता से उनलामें के यह बैमनता पैराना-ने का लेट उजारी राष्ट्र निकारी महि अलन दिल में कुरुणान रखना है ते मारी कारिको उस कायल भेगाना पर गर किरो मन अलमा तब, जब विवर् उनने उनर नामें की समलहानी जाय। सन्दर्शी हिष्मार्त्र ले पे दिन महत्वा जन दिन्हरोगहणना यम बरिट में विकासन प्रस्तानानी इस संगठनके वित्राल आवरत राति हैं। अला, केवल इस रण्य बस्तेश स्पान म रस्य क्य इमारा केवल मधी वसाम है कि रिटू और मुसलात दोती मिल बर माले एक यता नरें जित्ति महभाव समूत न्यू हो अने अरे भारतीय श्रीतर जम नी की अपने बाद का अवस्य करिये।

िन्द्र तेलाओं ने हम महत्व प्राथित के नलात जिल्कारते हैं कि लिक्ष में की मीर्चा करियें सरारक्षर र समार की घटनीये साध्यक्तरी दें मह ही मही मिशन पाला उने की देखान द हिन की की अन्तरी असामध्ये का चना लंग गमा है-पर हमारी समाति में इतका ही परामे व है ।हि न् को बाह्य मानाकाधार धार भी मरि तन्त्रता हो उत्र है, दिन तिन्ति, तिनीन तथा नित्साचन हिन्दु ज्ञानि निवदेशी सम्बद्ध - ने अपना में मड़ी बता की कारियान ही नाया। रम जो बर रहे हैं, वह अथा और अस्मान में हैं। उसेन जिस स्मानें यह हिम् निर् कारो भी वर्शपर मार्गे नहीं पर, इंग का एक मान बारण यही था कि वहां की हिन्द जर जनम अपनी मिनां " क्रबार नी शारकों गर् क्नेर क्सें उते पुरस्ता । ली कि डर् है वि करी दशही विश्वास से रिन् मन्त्राः उत्तरारण को ही अच्छा तत्रामें वे लें जे य चल् सम्बल मही आवें अरेर विनय. दशामी मनाने का असली रिन दमसे अनेर दूर नहीं जाते। अवस्त ती किर शत मा देश उपामरे ? हमती सामात में देश्वीमेनी निकार अपनीय प्रशासमा के अध्यत्येत्रात भाकि-रामि ६४ प्रका का सुमुखित दल है। जाती य महासाम ने हिन्दू संगहत अने शुर्भ दी िन्द्रीष्य मरी कि.ए. हो उसके भीतर संभव त्रीय अश्रुद्ध क्रारे हमनेबर् मानों की मिनेभान और नारा करते ना मन चिया है। संगठन बरी किन्तु के बल िन्द्रामं का की, ना भारतीयों कर। सम ताजा राजचार की विश्वत सत्ताव की उस ही का से पुनः 'विजयोग्यहार' के द्वा अपने बसः स्मल व्यक्तिन करंत नाअवसर मिलेगा।



को सिल प्रवेशका समम्तेल

असे हां सका ?

अन्त द्रविद्वार कंक्क्स दमेरी का मनीरान्त वर्णन.

अथा रिक्रिय मांग्रिस दश्रेत्र थे. रेश दिवर्ताम मा अस में किल हो हर हा हा है हम में हि विश्वत हैं अक्दल होन्दी थी, अक्टब संखेत बनेटी की इस कार्रावारी में बहुत हतकस्त्री की मानी स्वाभाविक की। साथ किलीय वर्षे वर था. इस देर बाद दर्भाती स्वाहं ही श्रेत दिशा मधा. बही देर तथ कें किया दे प्रका पर कियार संमादत दीके अरेट में मार्क तका किर्याचिता में बादी देर कर क्षेत्रहरी। क्षात्रिक क्षांसी के लगन महासामां भी तथा केंग्रें के वह अनमानद कर मामक पर म अने ना किया बार कर अब नेता दे पास जाता, इस से न अपने स्ता बानचीत हरता . अत्य हे सबसार में म स्वीकृति सकद कर स्वाहित सब में देस इसी में कस मता। इस बन्धर द्रीती रामी है सब क्रियान र-९० नेक भीते वित अवस्त माना माना में के दे हैं के मान שוחע וז בינים או הופים למו בינים און בוש 3र्र मान मानेक दाने में 'वह दर समादिशा। h who he had show should wrath हित कर जो अहें न आनते में अहें अश्वात इक कर भू देश है स्विभाव है सच्छी भारत वर्धक्रिय है है. A Soin 175 195 DESCON FURN PA SING A HURE & WELL & HEW & BENNOWLE

Ere to the if when & Elmis Kar & and & LEBS & MER. & MERS! LAND WELLE ECHE भाम का काम, या क्षमण्याम रहा या रहा। स्म आसार का बाजर सर्वाची मार वाली में कराहित क्षेत्र द अव्यक्ष अव्यक्त मायका में का प्रसंत देख न बहुंगे। इस सम्प्रांत का सम्बद्ध की क्या केन 34.4 (55.51)

भी समग्र अस्ट्रेकोची दलरे एक सम्रन एक दम उह बर बाहिय गते। भी हवा चंटे में बाद बर् एक त्रार केरन वाचित्र आहे। उस त्रार के की THE MET REED ! AS SHIP HE PARTIES में का ना मुहस्मद् अल्ले के प्राच्या का सहमत कांश अकार बार्यस्य कार्य ही कारत वार अर्थ अर्थाय अर्थ मेर रहे थे। यह तार की यह राजगी वाहर कारी सीता था. विसर्व अवने समभ्ते हे अवनिस्थानि हमार दिल्लाकी सार कि 1 कि कि रही गाउ त्यान क्रीकरे पत्र में करण महत्त्व मांकी दे अन्त व अनेगारी क्षां का न म अधिकामान, र हुस्त. में विश्वेष स्थान राजे हैं। इसी किसे अन से लगाए ने केला अवश्यद समभा गया। समभोडे रा प्रताह सम्मित्रे ने पर स्वीत्र होशका । भीताना प्रकार माली के के के के कार ही के अर्थ के मिला משמשת לשוד ב מנו לבי לבוב ב מוש לה केम्बर केरी ने के इस कर लिया आहरी Willard all amili

A /स कि विके महंदान कि को मार मुक्त हैं। अपी भी पर ताप्यां का क्षेत्र का मुक निकासमुख्यामा क्रिकामी कार रहे मान शन्ताव वर दूसरे दिन वाउत अलिकः विकार दुना। पत्ताव है करिनामान किसेक तक में हम हा किर्माट of it of a result of the sale of the sale A Bota RESUR SERTER OF HOW EN 2 RIGH. ecy, at asignstan ! gwan are wh रिलान वह भी राजा राजा है के उस विशा होना

इस दा बाहुन पड़ि, बटका साहुए। स्टान ट्रेन्टर बहुन हुना वता। शह काला हुन सामन स्टान ट्रेन्टर बहुन हुना वता। शह काला सु असाबा रिक्यु चुन्हर हुना हुना वता। शह काला हुना सामन स्टानम् तथ्य हुना सामने सुन्ति सामने स्टानम्

हिन्दू सुसक्तिम रेका-उपस्मिति -

21 Hindu Muslin unity sub Committee के मात हिन्द तक मात्रथव-ल्यान सदस्य के । वडिजेवहिल १३ व्यक्तिमिते में हिन्दू और मुझतमान दोनों दे भाव बहुत क्लेकिस के। नेम में मी समा में तो नवेंग्व अस्ता है הה בו בוא ב מפות בוצה את אמם रेका संभित करार कार्या हार्य है कर्कि साम में भी प्रम स्वाभी काममत में पर मारान a dry the person and of the ab ASLE ELEGAT & 4 5 & GE 613 TELVEN ह्य इस का बनाल वाहब अर्थेन में, वट ही ने द होंगे। वेंसे भी के शब हों अमरह भी मते हे दिएमें यहां जिल्ला में अकितभी नहीं समस्ता इतना महं बदबा अवश्व म मान म हरेग है हि बी हो से यह Wa बात बदल गक्ष का। मैकारा अहमद सरि काहित भी वीखें से मर्म हो गरी थे। अन्ते में निवस कि अधिकार में दिवा अ कामी की मे मानी भी कांग की भी। इस उपस्थिति में क्षति आ दांगकत विक्रेश विकार ने विभाग के । कंग्रेस दे ने स बीमा तीना में . हस उपसमिति से बेहते में अर बेंड में की देशी व विसी निर्णय वर क्यात । ह हर्ड क्याक्स के दिनी है के होंग and a fix sample of second of the selection Epotet au ist istell ders tat gibt ihafte erig. री उठमा नाहिने . किया में देशकोर्थ है सामने MRFE 4 623 METE BALBURE ROM अभू सम्माद्य स्टिबर्ड, क्टिटेस सदा मेंत्र है, किस से समारा के दिन असलगानों के समाना-B. HER WA GARA!

हरू के केंग्र में. मुहारद अकी की मी. अनुसाद स ZDBIZ Z. ON BENEVER BO WAS ZIEDLE the sal as a green bound of the a standard on a door fire worse to know he which was no we can use be some stone यह रमेरी यह मिरीसा दोनी कि सही शिक क त्रवक्रीम दे मामले हैं क्यादर्शनमं हो नहीं दी माही । संगठन दे विश्वत वस की भी. सुरुवार सन्ती है को हात्राव राजा जह अवश्य ही स्त्रीका र योग्य है। स्टालक काम अभिन्य के मान के विकास # 1 24 2 2 - Un WES BEST & BUE 1 7 दिन्याप्रते वाकारियहीं से वसम रस्माई म हिन्द्र सभा के बालकिकार में . न किलाहर AME THERE TERE, FRETE THE שה של ו א וא מות מות או אל ואל מב केंग्रेस । यह क्षक संगठन संगंत की ओड़ से कियी के दिन ने जिस्का के नहीं पर शक दिन भी कार हो को मा नाहिये। " भाष का बह करनाव स्वीकृत प्रवर. क्रेस की अंभी में स्वयंत्राह बने, स अभ

चिशवने प्रारा विक देवारा माता है, उस दे निये वाले हे अहिस्तार के सम्बद्धा में भी जमान किसी भी में रिक्रिक करती एक कि मार प्राप्त किसी भी सरकार में इस्ता है असर असलोब और असलीत - ד׳ מיבולה וב לביל לי שיותה בוה ביובה स्ति विकास दे समा दस प्रसाद की दसन की ही THE RES WARDEN BE IN ASING इस्पार्थंत, धार्ड साइट्ड, अपू ता सून क्वाप, ए श्रामा है सावका में की गई हैं , यह भी हमी उपला -ति का अमूल या. प्रमाद का अपलाम आमा कि हाला क्टर बन्ने हे किसह सरायता मुल्लाक के के मम धर्म (इस मम्ब ) में भी क्रमी लाहि से "मेंलाल אצושה שוצו לו זיין בעל שאשו שומה रम इत्रमाधियां, स्वयं नेपालक न्यं आ था आ उठ है किए है। काम के कि दिलायक. तक कि कि कि कि कि कार्यभागी अल तथ डोरते। सहित्रह म स्कृत वर्न श्रुद्धवा । क्रिक प्रायम्बद्धाल प्रति देन प्रति भित्रे भित्र अपूर में यह यह के आ. अप बाधुः स उहे. । हुआ हा मन्द्र इसदान मुक्ता नां श्रेष्ट्र वा विकास तका मुक्रा मा का क्षेत्र का का का का का का का का के न

# क्रीड़ा ५ भूमि , द्वितीय दिवस १७ असूनः,

( FORUSE)

अगाम मान्यापन की विकार की वा पारमा हुई. अहर विकास केंग्रे विकास व स के विकास से स का मिमिलित मेंडबल्ले वासामुख्या थाः खेलहेर के प्रारम्भ- होने की दिल्ला बन इस समय भी थी। क्षेत्र. में में देशे के अवकारका में । इन दान में प्रकार के अरिय माना करें अने में अंग्रेड में माना में मिरवार है किसे वे बामदेव का नाम दिवा महरू था. विके क. बायरेय के दलने विकास क्राइमा-विका ब्रिकेट दें। खेळ अजन मशुक्र मार्थ मुन का स्थाश है। इमकर रमी किये उसर्जि में देखने सा असाह म था. इसिंदी की अवस्थित दर्ज के किसे हर क्षेर् वामक्ष अवश्यन इसान्यम है, औरवर कृत्वा पष्ट. इसवय कृत्वायक नहीं रखानावा. दर्भन मे द्वाम मार्चकाम मही माल्य हर्म क्तार ब्रिक्स होन्य इस इस इस इसिक स्थाप पर कि सभी दोने हुई दे पता महीं, खेर शक्ते व וה ל בות מונה . ליצעים לו להובו בולם . לים לים

भूक्षास्त्रकः वा बहन्या वे वारित्र क्षेत्र क्षेत्र वा सक्त वारित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र व्याप्त क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र अस्य क्षम्भित्र क्षम्पत्र क्ष्मित्र व्याप्त क्षम्भित्र क्षायम्

EVERS PE TO IN ACE

कित्य हो रें : अभी से कित को कर होगई ? कीय है, अब समझ बहुत हो हुन है, दर्शन तक अंतरादात तथा अवस्थान दन दे वर्गन हर र साम्युरक देशके को उनुका है, मेर् बहु की होत में को दें भारतकारी नहीं भारहर, करिन्येवाक में को दें भारतकारी नहीं भारहर, करिन्येवाक में तार्थ कर साम्युरक देखने बड़े । वह में इस आब दो बार बोरों ) ने आब फिला मा दुबर, इस आब दो बार सकते हैं कि अभी के क्यार हम आब दो बार सकते हैं कि अभी के क्यार मान की हम है यह कि विद्यान देवे हैं , वह कि मान की हम है के ही कि साम्युरक हम साम्युरक मान की मान क्यारिको । क्यार एक मान में की विद्यान की का क्यार की का साम्युरक साम है। विद्यान की का क्यार की का साम हम साम हम साम की मान

कुटबाल कर मैच

अनमदान का नहीं, तुमन हैं, अ वा आमदान अनम करें ने आध्या मो ने कुमें में देने का स्माद करीं होता. उसके की कार्य हैं। उस देन महाविष्या नक के अपेट के करें किन्नारी भी स्माद बसने के बाद आप्याय हक में आज्ञाने हैं, और तब से में अनम्बद नके ही जोन्य सम्में अने हैं। वह अनम्बद नके कर ही अनस्य बहता हैं। अनम्बद नके कहा कहें महाविष्या नव के में महाविष्या विश्लाहर और विकासी नके ह हुंग है नाम मार ही सारी अगर्द का हरें, अप

तो में हैं के मार्थ भारते हैं के में मेंद कहें में बद्दे मेंद कहें में बद्दे बद्दे के मेंद कर में बद्दे के मेंद में भारते हैं , मान्ह भद्द म

या उत्तर द्वतरी जारते । इसे नारण अत्तरहरू में अत्रर से हैं ही भूजा भटना विकास विकास है । दिर अत्रव्यक्ष हा बुनाव श्वाच्याप दल पर से एता है । अत्रव्यक्ष से बुनाव श्वाच्याप दल पर



नेदब हो का साअपुरत्य.

को है बहा के सक्तारे से देव का दशने आप स्थान हैं हो-स्थान अपने का से हमारी आप साम सहा दुर्श हैं हैं अत्याप सही हमते का समने का साम स्थान साम का में के किया हिंगा हों को स्थानक साम का में की सुनी साम सही।

कार मन के से कर का माने कार मन के कार में के की कार की कार मानके का में में कियों उस मानके का में में में कियों की मानके के में मारे में के कार मन के से कर का माने

से अन्य कार्यों के मान से कहारी के मोन मान केले के की की स्वास कर उपायमा कर कार की साम के से की मान कर की मान की साम की मान की मान की साम कारी, बाद कर का मान पुरा के मान की मान की में कार का का मान की साम की कारी के की कार का की मान की मान की कार कार की मान की में मान की की कार कार की में मान की में मान की की कार कार की मान कार की में मान की की कार का का का मान कार की की मान की मान की की कार का का का कार की की मान की मान की मान का का की की मान का का की की की की की की का का का की की मान का का की की की की की की का का का की की मान की की की की की का का

चित्र सीन्धिकां, नेद सच्छते ज्यो गरि अस दीनार उपाध्याप कर अंशवे का अन्न क इस नारे ओर के चित्र गता विद्यानिकां मेद नार नार सीर आती। चित्र सीक्ष वत्री, साथ की नारों और अप्तिश्च कार्यकांता, प्रस्था १ अन्न स्व इस्ते कार्य भोकांत्री ही सी गरा, विस्ते विभाग अन्न स्व सामीकार सी वें

मेंद्र विश्वीका के काई, जातो, वक्षे किये जातो, क्षरकारण, डीव के जाता दा नजी, क्षणकार क्षराचार क्षरहात करा, इसलाट गोला के, पंडितक

ति के महित है है हम हम हमेर से की में से स्वाह में किये को देश मिले के महिता के किया की कि मिले किये ही हम हम सम्माने को देश मिले के किया को हम बाद को के उसके मिले के देश मिले के किया की कोर मोमें कामी के पर कहा समय बहुता मी, अबकि की कोर मोमें के मान की की किया की समस्

Sales com At also sure as sure and a sure as sure as sure as a sur

की क शक्षणः, असम्बद्धम की पशक्ष हुई । की उन्होंस दिन्दे दिने किया होगादणः

रातकी लाइन विजय

सारे हेट बाद की दी क्यों, का सहस्वाय म मंद्र अ

के सिरार्ट्स हा. सीरो बड़ी , मेरो मान होंगे

की है। की कार की क्या विव वस्ता A. I CAR SEE THE SEE - EL, CE ME HO לאה בל. להיהים ואי ושוי לבוף את לבודה - was was by the last sever form man ETE I REAGN. WE HER NOM. NOTE क्ट किस दे कल की , मंग की भी । पर यह स्तान बच्दी अंदी और बंग्स के उसके मार् हं 'ने THE WILL STATE SANK SE PARTY AND अध्यक्त क्षा बार दर्म अपे. हे हि ही रा श्री दव का बारण स्म मे द्वार में छ विश्वदकी दा द सविकारीया. शम दे बाद क क्रिक्ट तक देरी बस्देन रा अवस्थाना. केंद्र करते हे किवन उक्रेर के तर सिक्टिका सम्बन्धाने । अभ्यत्त्व सं को. हका, न असप् समाने तारे लो ही समय एकार विकास आकारी प्रकृत क्षित्रमाई, एक भूमा अध्यक्ष महा, अख्या न्यूक्र अवसोने दें। नेपारी कीजिये , कल देश्या कावेशा. יו שוולים לא מצושושל הם בים : מושבה मिनी । अवसे सबीमका कि माना कर के कि है है.

अरवत के द्वार सहर यह, थांधकथर।

का सामा है कि यक्तवहर होब्रोकी. किंग भारी

वेदरी महत्वह वेदरी महत्वह

कारते हैं। क कारते हैं। क

हैको वर्गार्टकं खेखाने ने निमाने नेका है गए

देश्वर हाते था. हात विश्वास पता लग जायेका. अक च क दूर सोहते ।

त्ततीय दिन १८ अक्तूबर.

पातः काल भी लङ्गा विजयः

אות של צים אן, בן בן איני אוש בן בינות ומאינאן BEAR FRANK MITTER OF THE ARMS OF THE ARMS THE PORT OF A PART - ARREST P & MITTER दी भीत बनी . दीतें दल एक सही नवे । समानी सद्भारत में थिय में, की छिसे नेजार में क्यांत्रका \$ - 4 3. WE & WAY UN 20 4 क्षि स्मार्थ अस की भरता काम. रखते क मुक्तार है। को दक्षे बनाई गई हैं। वे. सत्यकाम सास्टर के बर्गाक र में के कर माजा कर कर के द महै। सर्व दे बार कला है साम है ! राह्र है. भागत दा मार मारहें प्रमेश के कार कर energy with of the court of a second west and all the sent of the year of I MEM IDES OBN BANTAR A उस का अवयु र रुकियर्स का साम ब्रेटिक, अमा दक MENERS 44 24 443 447" 31/ 34, 443 ax ज्ञार कार बार महा है इस वर अम्बेश कला बहेगा. MURAGE EXCEPT AL TIENTE SERVIN भार को देश क समदक्षेत्र यात देर समन्दे क

केंगे। किर्म नेदि कीकाश्यान व वे उसकार के का जा वही विकास काजी गहिंदे। अन्यवाट सेगाई दे किनो दिनोंद्र होती वाद सका, दक्षिण में खेलोंद्रे

कार के कियों कियों, प्रमाण के कार की उपारिका में कार की उपारिका के कियों कार को का की के कियों कार के किया की किया का के मोजन कार के की के मोजन कार के की के की की किया की का हुआ की की की की की की का हुआ की 
केंद्र में केंद्र के कार्य के केंद्र कार्य कर्म कार्य के का

मुशक का बाया था . शीम रावा है मी शाम की वे दिन है कहते . तका रहा माहा में तम बांगामा . राम कहा भी कि कर में कियों . यहा . यहा माँ कोई माहा में दी तेत है हमें का पर . तमा के वे होते . में का प्रवास कोई कहें बाया है . इसमा रावा एक भी नावा में हमार कोई कहें के माहा . इसमा . वहां . इस कि मा को . वह कि में का के माहा . इसमें . इस कि मा को . वह कि में का हा यह . अपने . उन्हों की दाया हमा मा की माहा . को . को . को . की

then then way ! by the of the solar des देश, में दूसर इसी से उठा रह बहरता है। हर में क हे हा. That I such the I megint to g new me न्या , बान्याची वार की ९ कोई, ब्योक्ती क्योंकी, न्योग को, कुछे हे हो , दह. इस दाविकांत्र कीचे क्रोला म प्रहार ar eache and sur sure a g. year aft fort i want at " apain to easi ted our area अस्पन्न मुस्टर वर्षाः अस्मासी संच्याः कावतः अस्ति अस्तर ॥१४वा दल दे करत ही दहा. जूट हैं कर दें की और दल्द का.

משנו בשל שב אישוי שונבר חצו, מנות W. 34 4. Waln 24 7 6 24, 7 37 50 18 24 24 इम्म रामहत्व के अन्त्रे दें भिन्ने. ये बार क्रेजारे की मुक्त स्ट्रिन करणी। सबका स्ट्रिस अवदे देखियो तो स्ट्रिस-में या वालवारे कार. तील देंगियों हे हे नेवल देव देंगी कि केम्पाक्त का करा . रेता देंही बक्द मुख्य आग आखे । अक्रमेन्स्स्रीवाडी की. इस्ट्राड तक्रहार्थ

שווע פונ אל באו מון בונ בול פון בי בי א צוב מוטינ KERRIN FES

and a section.

THE THE HOLD JEHI WEISE

THE E AS VEEN भी बीची आप परे ।बह बसा क्रियाः ओह। टीवरी क्र गर्द । एक दल का हमका अनेतर गरून में आ किया, म बह राम का उद्देश में राजका का हैना उसी समुद्रे के Ann अनु चार बार गर्थे । शाम क्रांस्टरे मुक्तिका क्षांजने रोड्ड किसे बारिर जिस् ने असे । अस सहक दस है भेजर की उजीपत है। यह महि राज इक रूप भोजन स चील स्था को बहुन्या के मान भारत रहे भाग वह ली जिले , राम दल बार ओड़न भी भारता , ओड़न जिले क नेकिये का क्षेत्र इस के के में में कर कार अर्थे हैं। से क्ष्मियहैंच मर्थ वर स्माद का भोजन मक्रेस्स , संबंधि क्लंडस से महाज्यमें होतीनवार काम बर मुक्ति प्राप्त बरते के बरी चेवर की।

THE FIRST OF HEALT HE SEEDS WE SEEDS WE क्स क्रेसिक सुके में की क्षेत्र का अवका में न यह भी , सीमा अवटी शुक्त हो , इह सीवा अवटी में स्कृति एए गर्डि, राम्रदलका क्य स्मित्र में में भोजन שלים שנים בב מוץ מיוו ו שער ביץ מוצים री सेना से और अलाल की ब्या की जास कर की है क्षेत्री स्टीकी व का सकी। स्टाल हिसाओं बहुद्र होगाओं अह बारा क्षट देव ही की म बार का दका है।

क्टिक बर्शन हैं, देत क्रिक आ हरा है " अपट्रा मार म बाद र स्था र स्ते किर है। बाहर समादे नहीं १ बह राम र अद्या कर्र जात है। अस्तम में अनेकन हमी में है। राम र स दे मुख्या में माल ने स्पे में राजा र स्थ 道行母! 如此大路 在田 至山北京 , 女 童 @ 如 如 क्री ह भीका वह सर्वात्र की है बका आहर है। बार स्क्र में देखते देखते शहर दंस को जार भ दे दिखा। पर कर गा। इसकी दूर से लो अंबर अपने स नियम w w. when some are had and A of all कार में देत दाव क्षेत्रका में क्ष्म क गहा की के करे मान दे अहत के हिला बहाई कार बड़ी। वह कहने उस में भी अवर् में का लिश्वार्र देता है। ब्रेंड देशिय है, कार के स्तेवा है, यर बर्र किसे व र आयापा , कार्यों, वारद , बलदा इस्टो

के सका था। बहबहर्र में बार्स केंद्र रहा है कि 4 55 m sel. 1 mg 3 में बाक्ष के देंग्य आप

heh so ton & משות של שאו בעל בל לשל א אומיום לי ומח दल का भी अलाव की भी है की पार कर क्षेत्र । कारे वार करते वाला में लिक प्रतुभाग ना अर्थ है हैसरा अर्थ दा भी क्ष कर पड़, सन्तु। के अध्यक्ष मुस् हा दे कर न्यानियां ना प्रदेश थार. अर औ कि सर्दात कि क्लेक्स में उद्गीरित सीका कार बार की मा कहा, अकते क्षांकापर महरेदन में बद में हता दिया कि औ दीव म्म दक्ष, स शिक्षक दम्म है है या अवस्य अवद मास में यह अनेकम देरे। " किसी व स्थाप के उस से निका ז מיב קול מי ע מינון ב ופחם אי מוצב מחובעי. ו

हमें अवने कम संबाद राजा है विश्वास सूत्र से मान्य देवा है कि अब क्रेमिक क्रिक्ट स्थान के बहुत करा की कर प्रायम्सामा को भी बर कर भी है अपने

there are new 1 ft and to warm from अर्थ अवकार वह दावड़ । अन्य सम्बद्ध धार वार ने दुर्क दुर्भ TI BE ENERITE SING !

इस बाद केलों में इस बाद में कर ह उत्साह महीं दिखाश मा रहा, म्या मामा है। इसदी अमानि में इस बाद मारण तुल्ला त्रम साम्युवसों का न होता ही है। वरस्थार में साम्युवसों में रणि व वसार मास्युवस, हथा विभाग द्विता व किया था उत्साह केते हैं। वहिले के कि को में व रह्यार साम्युवस होते थे कि ममें अन्त्या हमा वका होता थी। उस्ति कि सामा में व रस्वार तुल्ला त्रम समय विभाग में आमे से इस वमा का की करू नहीं निमाल जा समाम १

इस कुरा है जाती, अने दुर्द में से हुई को साथ भी भी हुई की है कि व रशारी भी रहे में भे 'भी वर्षिय में स्व कि शोशकि मो में '। पर उस के गर कुरत है मान्य अधिवादियों 'न शाधार के 'भी वर्षिय में स्व कि शोशकि मो में में '। पर उस के गर कुरत असे उत्साह से साम में के लिये का अभारे वार्षि सोधयों मा बोन अस्वस्था ।

हस बार बहुतमा सहयोगियों में दर्शन हुने ह स्वित्व समीबर्श सभी श्रे क्वा महर्षी भा वह क्षेत्र हुने (बिजव क्ष्मिम) भारी वत्र की न तिस्त्वतमें । मने में वत्र मेरी अन्य हरूपी भा में दर्शन हुने । यस महर्षि में भी द्वारा किल्क तो । हम बोनों वानों मा शारिक स्वाभन में दर्शन हुने । यस महर्षि में भी द्वारा किल्क तो । हम बोनों वानों मा शारिक स्वाभन

# आवश्य स्वन

STERRE A SUNT

# 73 14

## 1 अपन का है स्वकार्य अपन

## (3)

भारता है। स्वाप्त कार्य 
भोकी मुर्जित है है कि हो हो कर वास्त्य नक पा 30 वे वहण आश्रा में नहें राव की में दिश्या का 1 अपना कर , जी वहण कर ना जातापत हे नार काम जिल ना कर कर ने तर्ज कोई वेंद में 3 मुद्दे की हो की कामा

" वस इस दोन्ने की अत सार गरे

सुन के में में में मारे उर में अरका न्याया वाया में सिराह 1 के महा प्राप्त के हैं। अरह " अरहे कि में मारे उर में अरका न्याया वाया में सिराह 1 के महा वाया के स्वार्थ

क है। मार्ट्रा उद्दा मार्ट के हैं है है है है है है है है है से स्वर्ध के क्रियों के के देश अपने के क्षेत्र के के स्वर्ध के के स्वर्ध के के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्ध के स्वर्

सा बहुद अपात के बेंद्र मु करता - क्षेत्र क्षित किया । तर ह न्यार की अपात । जु तर देर आ । १००१ स्व करा ना क्षेत्र मुक्त मा द्रिया - अपी कर कर अप मु क्षिर साद का थे । भव अप पु अस्टर अपी स्व करा क्षेत्र मुक्त के बेंद्र भारताय है। १००४ देश हार्स अपात १ ९ ५ पु देश आर्थाय । ति में में सराह में शिक्ष हारे से अप का का कि का में कि स्वार के कि साह की की कि साह की की कि साह की की कि साह की की कि साह क

हम संबंध रामि व राजार ने साथ का यह जायि निवास के क्षेत्र में हर को करें। भी देश व जिला, देशकों में शह में कोर व कामा का विश्व कि वह देश में, क्षेत्रमें का की की के देखकों की देखकों के कामते और तीर , अवत्र का की में का या कुला किये का कर , वा की की हमें व पर ही रहेकर । एमें बॉध कर के वह की का की की कार्यों ने कार्य

क्षेत्र अभी बहुत हरूआ, बमवांचे सुदे के । यह आदमी तालाह केन्द्र सामि केरक बाग, यह मेरे भारती भुदोग्देश माल्म हरेखा, असने भारता माने केन्द्र के मानवे लगा पर असे ताला में अब कि मेन को मिल्डिश साल्म हरेखा माल कर हर हर हर हरे हैं। में स्म हरव को स्म के हरे कर के हे कर हरे व

१६ अल्ब्यर वर्ष ३४. शुक्रवार व्याचित

## हमरि। विलयदशमी

विदेशों गुक्रकारी , यस बारमा की स्मृति पर THE REAL WAY THE END I FUEL WAY BY AND इसी, क्रम स्त्रिमी मी स्टार्टिं, इस स्त्रिमें संवयात्राकारी वार राम में स्वरंत्व मी मृत्रा दिशा, अपियव क्रमावर्ताक अबरेश्वर, दियाल है लिली मीर्न म समान दी गर न्त्रमद सद अन्त्र एनं जाती र । न्यानिते रशामी ना दिन सात में क्रम मार मिल्ला निकार केर कर कर नर

तिल तिमार प्रदेश हर प्रकार विस्ति कि सी प्रवास में पर कर्तन कार्य में कि सिन्ध वह में प्रवास करते प्रवास करते क्षत से अस्ती है तेरावे रात्रे में : जर लाउन के देश्वते देशकेंद्रमें सद सम्लाह का नर मार , वि इस क्षेत्र में के का मार्थ के मार्थ में मार्थ में मार्थ में וש אוש ויש ל ליך יבווב ליים ל לווני יוד שם חבלה तरक सम्बद्ध , यह की । में इ हु तर्गत में यह मगढ़ स्टार्स - דונו ול לחשו בוו לנייו לע בנו לרילה א פשולות मित्र के के किया में मित्र के मित्र कि किया कि कि कि मामको ४ म। करी वास्ता में वि किन्नात गरा वा יירהו די להימץ ילוילות בח, ד לבוה להוב בבוה 4 4. 122 £ 1

हिनाने दी वियम दक्षारी अन्दरीभावता बान है। किससमात वह वारता दुई की, बादा की दूस ने राम-कीर दर तर मनाम दे । शक्तीश्मीत-- अयो ही आर्थ अतर्भन का साध्याचा विस्तृत द्वा पर יות שוב ושות עוני ווא או ביוות לווא מעהוב - fore need need the Elle Elle Elle France th this i Acotes The BER FINE बह अन्ति भी श्राम्य अन्ति में भी क्या स्ट्रा ११ वर्ग ।

(Fa m). A west Gur exer will at at at all All THE I FIR A GANDE RE DE TREE A TETS क्षित करत दी भा उत्त मात्र रह गई।

中田中文XX 科及及田田 不平斤升 尼ル אושא איי ב נייד המיל בו שלי פציחו שישים: है, अववे इस अअअभिकार का है सामने THE HELD WERE TO SEE THE THE THE ENTER क्रिके हे कि इ दग में कि इ स्ट्राय मह कि लि राक देश पटल के अध्यक्ष वस्त्र अस्त्र प्रभाव والمراوع عد المراحة المراجة المراجة والمراجة المراجة المراجة गाम की काम माना में हम् कार्य की मा कीर्त बला विसर हो। इन् कारंत्रने राम में जार रता. शय दिन मण्य सं जीवन नहीं दूर सकते। दिन मणि अवारे बाक्क बीव श्वाम । १ १ मही अन्यान वार समार्थ वन्द्रः ' नवदी । क्रिकीय हैने मार हैं। शास दी स्ट्रिक अपनी है, समय दिश्मई देती हैं. विकास नमर मा धनामें ने विकास में हैं विकास अती हैं बारी जाती हैं , वह हिनू जाति वही परी स्त्री ही, राक्ष इंडा भी अलमे तो वास्ती।

अह त्यो हाथीं की समाने का बर्ग स कर महत्त्व हैं, मार ता दूर कि दिवस दे किए प्रमुख्य अपन 1. 66 mes are grant of the est में से किन नवर श्रम में ही कि रम की क्ल shore MI I I save & the free years , the और मीवन वेंदर सर सरहे हैं रू में के न नारि हे त्योकार अवता कारा महत्व को वृत्र हैं , दिनू अर्थन के अवनी नहरू के भी मिली तक देता है, ल मं मे रन क्राइक मार्ग के मार्ग में के के कार्य क्यान पर अताम की इनाकाने भी अवस्वर । ।

इस इत्यास भी १५ सर दिन मार्थ देवा क्रोभी से बचे इने नहीं, बनारते, नी भव भी हत दे अबद को नहीं का हरे, न ता । इस कोनहीं वर के, दमारे विकास में असाने नाम दोस्त

THE RESERVE WHEN THE PARTY NAMED IN हे ब्रिहे से यह अपने बर् िस्सी सम्बन्ध अपने जगन में प्रक्रिट्ट रहा है , बहें भने बहु बेली रशीय ताल मही'। इसे दूस बार सह देश्य मर अंत्राम देख देश कि अपन्य संख्या की क्षेत्र का भी कर समाम के के के कि पहिर में के के के कि कर का माम MI THE PLAN ON, CHANGE ENEX AND WHE सकी समते, क्या दर्शन वहां हो अनुपास्थित स्मेन के बारण दिवला दियों ना असाइनहीं वक्षात्र है। इसके लिये वह दमकार मिनान नहीं कि शास के विकास दक्षात के - कव नक नाशियों ने एक परिका की गरूप भाग नहीं जिला हम किनाम मा स्वामान हम बार अन्दी नगर मही. कर रामे , ज्यारी असाह प्रथ विचले सी भीर बाट. er 34 HANKUB. TIEZ 1

THE AR EMEDY. OF THE ME STEEL BARRE मिक्स प्राचित्र । मर्डिया द्रम् मेर मिक्स प्राव उठ भी दह अगर्भात्री, म्र बेलाहा स्थास रा प्रा दंत्र हैं। विकास द्रश्मी कर होता उम्मालका-है किस में ब अतरिक अच्छा संसार में यन भी अल्बा समा विकार नहीं । में हा रा समा-सकामा या के में हरक कार्रिये। अववश्ये कि ना अव विज्ञास से हिन्दु की दी तरह विश्वीय तमेरण मर मा के में मा हमारे इस में में मिल अपक्ष राज्य न्यान द्वारण का क्रिस्ट राज्य है. विक्रम क्षेत्राक क्षेत्रकी ने का इसका to try by the me be why on As As As द्वाता है। का इस भी बात की भाता की न लेक्द्र उस में अधिक प्रमाद में प्रामिशः यदि अपी होगा, में इस भी कुल में विजय दश्मी निये इसे जीवन आजन होता. इति विद्या स्य अस में तीवल जातमे ना यस कें भे ? रूप भ उस का भव क्रिकार दे उस बार के समुक्ति न अरह 5 20 24 WIN 25 4 V



उने . साम भर कर अवहे रवांत दिये अन साम भर हे निये विर वादिस मार्ट हैं। तीकि पुरुष्त मुक्ते सिक्कों से क्रिकें

विजय दशामी बजाने में आप में जेला उत्ता क किया में भी वेला में बला क्या के स्वाम क मान में विजय दशामी का उत्तार के स्वाम कर्या - इसी मिसे ममने भी आध्य बला नहीं विचया पन तव यह बाद विजय करानी का अव्यक्त स्वामान नाने में अववकी उसे हैं।

हम विद्वे विवर्त ही सहस्रीक्षियों के दर्भन दिया महते के दस बाद बहुत हो सहस्रोतिको अतह कार्यभ रुका, इस केवलतीन ही यत्र देवव सने - महाविका अव देनिक, भाजबन अर्थानवीन । इमें सह सदने में इस भी संकोशक ही कि इस सब मिलकर भी अप स्में रा उतमा मने रक्तन म स्माने, किन पर सर्धनसम्भाने वि नरमा नाष्ट्रिये थी. शुक्र इत मा सम्पाद्य मण्डल प्रत्त्वते भिना है. सिमानार पत्र जनता दे भावों के प्रतिविक्ता नेते रें " यदि यह मधन सम्पह तो सब मानियो, पम ने भी इस से अधिय इस नहीं विश्वार इस नार मे पर अला हे प्रिनियंत्र हैं, इस बार के पत्रें भाउताह आपने उत्साह मा अलिबिश्व है। यदि अस्वार आप शव कि लो' दो देश्वना प्रसन्द न दाने को लो क्या ने बी आप में सारे में सेंड नहीं भशा है। जमारते, स्थाया इस 2426 49 9

अच्छा थाव सामाध्य में जिले विशासीजी, जारे तो है कटुश्रस्त इस से सभी वचा हो ला हो। समा स्थितं भा अकसी भारा जना थे रोखें

Prestante 1 mm



कांग्रेसमें मैंने क्यात्राह

नेताओं मा संभित्र परिचयाः

ELLENDAN SHOPEN , EL MY.

भ्रात्म क्षेत्र है के बहुत कर वास्ता में मिति की। वाजाना स्त्र सामा उस का उस का क्रेसा इमारे उत्सव दे वजानाने कितान मतान थर. बर שב שונות ביים בוצ מו שלמ בן צו הנה בוומב לא जिसे कि बह हमारे जिसे समा था। वहान दे समे भी गर भी बार वेश कर इस केरे दे अन्तर द्रां की दरकार के । दरकार्य, या बहिया विश्व दासी अ मार क्षेत्र मार का यह मह प्रकारी अपने में के इन दरका की यह अपने के किनदान के स्थान न देवर मेमन चिनदाना को स्याम किसर दें दिश गया का अ की की प्राच का की ते. I FOR THE THE WAR A FEWER FATE . NO NITE ten fal fat zaf mare men mus के, दम्यार स्वरंकेविके में भे माना मान मिरलाई महिला है। कि स्वामार सह प्रकृति हम होगा किस्ते क्या के कार्यों कार्य परी तरह मिताहरे ही वैसे उत्सब म है। उम दी बो मी कोर व्यवस्थि किया नथी, इसी किसे अर्थ संकेश देवी पनि तिथाने व अका दर्भने के उनदे इस व्यवस्थते गात हिरदास्त्र देशी। सदर दी केवलद में क्लिंग भी अहे. उपूत्र अपरेश्य मही दिया मधा. जीम री भरी किया-



स्थि, भूमी युकान्त्र चांत्रेस द वताने में, वस्प्री ארוב בל יוב של בצדוב לל ואף לחוק מיהוא हमारे देश में राझीय सिकाहिमों भी मान महत्त्व है। इस मेर इमारे देश के नामाने मा अभीतक ज्यात नहीं मथा। करतेया प्रशास-णता अनेर नियन्त्रण जब तक हमारे मातीव शुक्त नहीं बन माते तब तक दम स्वराज्य भी लाउन लाउने में असबल होते वहेंगे। महार्था। मधीन मारा के देवी जाता समामा का व्यापन भगरा जाता विक्र के उस दरवाके वह का वहिरे वह कारे हुने अंग्रेज़ सैंबिकों अहर लास ही तारे हुने अवने स्वयं केवने दी तुलक महता तब उन में बड़ा भारी अ तर बतीत होता था। इस समय हते शहीय वेतिते की सब से बड़ी अवश्य का है। कि इसी किये महा त्या गांदर ने भी स्वयंतेवते से विश्वा वर कारावत दिशाला। यम इता में रहते दुवे हुने भी अपने नीवन केंद्रेकिन मियन तकने तथा निकलात दे भ्यम निह् गुण बतालेर्स या चयत्र स्वता नाहित्रे; तभी द्या रेष्ट् म हर्मी देवर इर वरेंजे ।

वज्यान है अन्द्र भी कहार का अभावका। का मान सिक्षित है कही बीयुन अक्षय अली ने अक में इस दानी इमिद्र कहार के स्वाप्त कर करें के अह कारण दीन के त्राचे के किये की कहार नहीं मिनल-कारण दीन के त्राचे के किये की कहार नहीं मिनल-कारण दीन के त्राचे के किये की कहार नहीं मिनल-कारण है अब मेंग्रेस ने किये की कहार नहीं मिनल-कारण है अप के प्रस्ते की महें के किया की का कर-करी। विदेशी मिनल अपरे वर्ष का मान के स्वाप्त कर करी। विदेशी मिनल अपरे वर्ष का मान कर स्वाप्त कर करी। विदेशी मिनल अपरे वर्ष का मान स्वाप्त कर करी। विदेशी मिनल अपरे वर्ष का अभावका। का स्वाप्त कर करी। विदेशी मिनल अपरे वर्ष का अभावका।

देने दे अवले उत्पत्निक के के के के में के महीं दा प्रांतिक वर्ण के ह देश है सेरेन्स एका, अर्थ बातारा अथार (अकार) हैया । अपी व राया है पास है अती व राय है में अभर मंत्र करिये अप का अभव कर उमा- का कि मंत्री अभिकार विमितियों को विमित सम्म कामाने किसी महामाने कार्य कार्य कार्य केली में कार्य कार्य अनी के ब्या नहीं हारमती व कांग्रेस में जन्मान 2000 द्विस्पार उपक्रिय को । स्ट्रा 2000 विश्विति कार हे में मही है समस्ति के अवसे उत्तरमधान य क्षा मेर्न पर्टी क्षेत्रम कर्त्र है, हे क्ष्रेड सह गाड हम्मा यह अध्य का हि बहरात्र कुछन, चुन्तेत नाति नुवे कर अभेके। स्वतार ते समावित प्रका क्षियत दास महोदय की सदां तर कर ना पड़ा -Those who respectme me should Heep silent, " Hora of atm of 27 50 भी सम्मान मरते हैं द्वारा क्षेत्र नहीं , तत मराक्षेत् बन्दह्वा। रार क्लेंब्र क्रिकी विकेश विकार देविकारे वर दीवरी , साराम्यातः इर समय कंमेल में के स्थान महाता था. अराते देखते का ने स्टेने हैं कि यह नात नद्दे नहीं , हतनी आरी जसता में यए श्लेर ब्रामिक

मुक्तिदिस संकोस महामा- इनेने का सवस सर्वान्त किदार माराज जरेले कि हीय के देख है जान , तार देखि है שומות און בפוז או פח בש אל בו משוא माका में अन्दर आने वाहका स्तेमाने वे इसनी देरतम . GERTE

¥ ,

सवते प्रथम दिव स्वाम्न मंत्रकः है अध्वक् हवा THE REPORT OF MOTOR OF STREET STREET का अरक्षण अस्तिकारण क्रोंड बड काळा था काळा स्मेत्रे वर भी जम विक्रमण पूर्ण प्रतीत म स्मेत्राचार बर्म या ताला के बह कि बह के छे म के उपलन ב שושה אושות ש פנו. מושב בנישן מושות क्रमनार वने में वड़ की मुने हैं। वक्रम दिन अर बहराम्बाम मही।

इसरे दिन में पिल्यनेश दे सम्बन्ध-में प्रानान थर. अलार्यकार क्षेत्र क्षेत्र के सम्भूतान चुक्त चार . इस दी बसका सात्याचार वित्रिवित्याकारों की

Pare to tare the transfer of the same of t में बाहर वह ही मेंदे हैं। अभ्यात हम बर ב או שו ביום מב אי אי אי אי שו או או או אים אים WEST METEN IT ARK

म्मे . शहक्तर के अध्ये - अध्ये मन बहर मुझलमान हैं । बहसा क दी सहद राष्ट्र अन्द NABOR ZEVE I & NY MA BOUR SEX THE आश्रम म्मू क्षेत्रका असे. यद विविध सार्य WHERE TO STORE FOR , FAD हे. वडों की की करजार है। यर वहाँ का सा अलुभव अल अव के मही भास मारा, अव ना Exper men entere & ex 29 2 grant way. में महीं , त्याल वरे ही सीरो मारेशायी में प्रत पुर बर्गा मा सिर भाग हैं। अनव द्वारम विशा हैं, सम किम दिए ते व को में का अमर काव व्यक्ति द्रामें की दिया करते हैं , यह बह का उस गामीण कार्या वर्षा में बद क्रियाची स्वेतिस वर्षा सामा वर उसे नुष करदेश हैं। उस में मुक्ति कॉ तर्य मी भी किरा प्रदेश हैं। इस अप आव भागामा भी הני שוויל חוש ב לבוש ההופ ההוקה ל A at at a star of . make the section Bougal delegates request moline to speaking malin Malana paregu Bangal delegates to learn rindu Havi " He Hora AZTAZ HATAR मुक्तिया ही सार्वाचा रहते हैं. एड यह मांग्रेस में बार्ने, ותוש הוציום ב שושרה ועות ב מבושה מושה הוש है कि यह हिन जानी ही खें। " इस में बाद देती उपन अर् में, या का आ का कर हिमार । व्यक्ति की करी שו ני גוד שמה - שור ב שות הבא מו בי שום ימ " जब तो शब की दें को बहु सक्त त्या मंद्रा की में ब अभी भी अग्रम को ना दर्श । इस वर तम में बहा की THE PARTY BELL BENERALIER Mary analy am- na me alary. 원 4 3 - ER 로 1 1 2 -

अपने राज्य का सह का मी मंगती थी। उह या जिल्ला में के दें दिन हैं का नार में उन दे मामने भी का का मान देने हैं में नहीं कि में मान दहने हैं। उसी कि मेरी सभा है आप में मेमार दहने हैं। उसी कि मेरी सभा है आप में मेमार दहने हैं। उसी कि मेरी सभा है आप में मेमार दहने हैं। उसी कि मेरी सभा है आप में मेमार वहने में । उस मान की अपन की में के पहला है। अपन मान की अपने प्राप्त की में के पहला की में में मान स्वाप्त की । उह या जिल्ला की मान स्वाप्त का में में मान स्वाप्त की । उह या जिल्ला की मान स्वप्त का में में मान स्वाप्त की । उह या जिल्ला की मान स्वप्त का में में मान स्वप्त का में में मान स्वप्त की । अह या जिल्ला की मान स्वप्त का में में मान स्वप्त का में में मान स्वप्त का में में मान स्वप्त का मान स्वप्त का में मान स्वप्त का मान स्वप का मान स्वप्त का मान स्वप का मान स्वप्त का मान स्वप्

हैरान में भाव अन्द्र वर्तण नहें। अव को मा भी अवने अध्वतन विकार ना है। अव को बे दि मेंने महासाजी ने स्को से ही वहन नवीती! भीता को अधिकतें वर भी आव मी अरु है।

way, the age thy 4 4 wil שות אשת א' את ב לאו בוחב דב ל. But of the was a say, of cone to by say भीदी नहीं च का हमते अप दे विकार अभी पूरी तरह हे परिषद्ध मही। समय दी धारा हो अवभी वह ישות לל היא מותו לא מאוים מותו לל לות Ada star us us. कर अन्य सञ्जातन नहीं बद लयते . देना में तास्त्रवंद वरी विपरित्रों और अवस्थाओं दे सम्बन्धनों अपदे विवार अने क्र हैं , स्क्री बरवारों अने इन क स था की इन व अप दो स्वारहकार , इस्तिये र है वार अप गली हर अपे हैं। अब के अबने विकार दि बार वहनने वर्षे दे. । वर की मैं के वर्षा क्याने वर अवस्था भी लेते है। इसिलाफ़ है, उस यर जैसा अजिन्तिका का आवे पर एक मार्चन हिन् मार्गालम सर्वेश में आप عدار على المراج على المراج على المراج المراج المحاج क्री महत्रमात. अन्य हे जब हव तिर्वाचन कर तरे וויון שוציער שנוע לב לוחב בישה לו שינון न्दरभी वेश्नियं वात्र देश भी । अव " असी किये गरे. की बार सम भी होकता वरताथा.

की पुत्र देश्या -: की पुत्र राख्य अन्ये बकारें। क्लि सम्भास सम्भेदें, पर की जब में! सम्बे । अब अनुभवीयाज्ञीतिहरू में ', पर देखने में 'बहुत सारे

שאשל בל י אמ בן בּשב בד ששוץ בבים הוש לשנ שו לה והלק שמאשו הנות שוב שונה end when a rack of whenever i to were file दिम स्व त्र के का का के कार के कार में में देश मार्थिक בון קציא אאי ביא ב בתפר מש ב בשמם में कामल है रकास ले अपनी वातेषमकार्यन א יצוארב אונה ביצ אונה ביצ אונים א अपने यस ही बराजार सहने में अपय कि हरता दें। यदि म्लेस में समाये मान होता माना कारा का क्षा है प्रकृति सदास के स्रुटेंग्ड किया דש שות בו, ולה ה והבריים וחל של באו क राम मार्थिक राम मार्थिक । राम्या मार्थ मार्थ । שוב בוצשות שות שוב של בשל בוש שוע בון אבם שונה (महास्त्र विकास सर्वा) स्वतंत्र स्वतंत्र क्तान क्या कारान्या दे वावड्य होते दे नाता कारती म्माने, म्य विविश्वधाना, युमवत्रम् भवत्रम से इ ह दरहे दें , और प्रधान के मासन पर वेंडे को देवे भगाउने दे उहने वर इस्टामनद भन-Harry .

अप में 'हम समझेरी भी हैं। अत बना त्याभाव हाना नहीं है, जि भार प्रकारी में दिने मेगार में म्हें हैं। भार में कार सम्में में में कुठने वित्तेशमें ही मेरा मेरा में में हों, मेरा हो का पर असुवान मंगार उत्तर में मान ही हाते होंगे सम्माद व्यास्त्र में मह बम होंगी हैं भी मान ही हाते होंगे सम्माद व्यास्त्र में मह बम होंगी हैं भी मान ही हाते होंगे सम्माद व्यास्त्र में मेरा ही सम्माद मान मोनेने पर मोर्ग होंगे अस के मेरा होंगे होंगे में मान ही हाते मेरा मेरा होंगे पर मोर्ग ही अस के मेरा सम्मादन के वि स्वास्त्र में मेरा मान होंगे उत्तरम् काम एक नक्षण से भी करिया वस्योः भाकृत वक्षणे वर दि ः स्वयुक्त इसी वस्या कार् इसे अप दी कार्योक क्षणा दीनारी कार् क्षणा भी अप दी कीर्यो बीडी है, बाव भाव से जनुष्या व्यव मीहै। मीच्य काला महीं। काल्यीत करे से 'काव दोने की का किसा, मिंग काला है। काल्यीत करे से 'काव दोने की का किसा, मिंग काला है। काल्यीत करे से 'काव दोने की मा किसा, मिंग काला है। काला काला है। केडी में भा काला में कियू काला में ', इसे द कि साम काला की

विद्यान करने का अपना दे नियम के के विद्यान के व

क्षेत्र राजेसु उत्ताद । तात् राजे उत्तर देशक क्षेत्र राजे देशक क्

करं असी नाया है - आप सक्का काम भी मान महत्रे के कि भाग माने के कि माने के कि माने के कि मान माने के कि माने के कि माने के कि माने के काम माने के कि माने के कि माने के कि माने के काम माने के कि माने के कि माने के कि माने के काम माने के कि माने के कि माने के कि माने के काम माने के कि माने के कि माने के कि माने के काम माने के कि माने के कि माने के कि माने के कि माने माने के कि माने माने के कि माने कि माने के कि माने कि माने के कि माने के कि माने के कि माने कि माने के कि माने कि म

स्ति हरें में हो जातम क्षित है के क्षेत्र के का के क्षेत्र के क्ष

हायूर जनतारी । इन्हर अन तारी कार्य की विकास महिला की । अब मै बक्त महिला अब महिला की । अब मै बक्त महिला की । अब मै बक्त महिला की । अब मै बक्त की कि की । अब मै बक्त की कि की । अब मैं बक्त महिला की कि कि महिला की । कि की की कि महिला महिला की । कि की के अब महिला महिला की कि महिला महिल

क्षित्र का अध्ययम् १९ १८ - वर्षे क्षा अभाव लेखा क्षित्र वर्षे क्षा अध्ययम् १९ १८ - वर्षे क्षा अभाव लेखा क्षा १४ - वर्षे क्षा वर्षे क्षा वर्षे क्षा वर्षे

かりお子をする、そろいないかいいい

मा कि के में है कि है के कि के में में the has programmed by the formatte of the दिस्मा आज ही समा दे समा प्रति थे, इस का रावा हिन्द्र में कथिय करिय की बार अली में मान करें में ने नियो किती अंदर कर हो भी उपराक्त, इससमय कर में 9 इस्मद अली सारे हिन्दु श किय मार्ग के हत युष्ट अरे संगठन में सम्मते थे. औका में आवर करें के कहा के जात कराय हो में के कार में कि की स्वामी भी ने किये इस केले शव उन ने मंदले नियम मधी मी अनुनित्त सम्भी गर्ये। इष्टबार मोल्या मुस्मार स्व की माता की अभारत में देने बहुत बरमार तब मोलका मुक्काद अली में सव अ मनता के लामने की स्वाभी भी दे केव पर उस हे आँची जीना में। भी स्वामी भी में शीय ही उत्तें उका निवा को वहा, कि मुध्दे उप व्यानहीं लागा में जानता भा उसने जीता में आया है सब्द्राय रक्ष है। बारी नमता ने में नाता मुह्माद अनी । कि गरमेर मिरह कि महत्त्व मिरमेर कि मह मेर

हिंदी में 'कराना बात अभव का तुमाने' पर कुत बदर भिन्न का प्रतिमक्त क्षेत्र के दिनों में भी किरोपीनाल खुले साम किसे के । क्षर भारतिक मा सो दुर मैसात । शहल मा सारत के प्रति मानाम अपना में सामने की मुंग्या में में

(289×37 200)

TA ZA+ A RIM 212, ENVIEW . MAN NA BE ENERGY IN THE PERSON REACH, FER MESTE, VAS HISTOR NOVEME क्या के तो ह को ने सप्तारण में विषय प्रा की। केर में, कार्या, जेमार्थ, इसा दर नात कि भिरत्यक्ति क्षांक महामा मारत में के त was not bestrant in our in worshi ithis יום ולש היו אות הלי יצח שו מצורה ויויו ד र शिक्षेत्र माने . सह देनीय के राज्या माना कारत है। किल हमालाक हमाति हैं , आरह का कि war of a to by in 400 345 2 11 1112 THE STRUCK FOR भाग मार्थ होते होते में के मार्थ होते हैं। किनोता नामान दिवन्यम् इत्राप्ता नामान किनी 1 40 5 W. W + 44 4

त्राम वाली विदेशकीय स्व मही विद्य अवश्वा हता देश मेरी जली है स्वीय ने महता कि हता हिंदी के तिल्ला विद्यासनी के तिल्ला महा है के तिल्ला के तिला के तिल्ला के तिल्ला के तिल्ला के तिल्ला के तिल्ला के तिल्ला के

क्रम : ११ मायक वर्ता के उन्ने के के किए के हैं। एक अंतर क्ष्में (स्थान्य क्षिक्त की क्षा है कर्त



1 . - 27.

उपती में बुर ता हा हिने मने के उत्तान कर में के बदात के सम्मनों कर के मते । कर के साममान कर मुन पुन कर का कर को किसे मंद्री। यह कुर को दार की के की। किसी है का को मुख्यान किसी

अक की व्या रते लक्षामेश ना मिलेश रात इक हेरोग क्ष शुंह में भारतेने कुछा तीरी तनाने माल को नम्सेन थी। -र- अरके मीरीवजी सेमरी प्रम स अल्पे उपादीकी त्यार । और जंगना प्रा भ्रमें म का लकता था नियमा मना मुडीएमाई रो रायपुरीय के एकड़ रोटकरा र्यात प्रायमिक मर्गक के का मेर देशके के रे तरे । इन्दे । अकार कर आका राज्य रीक्स आता । सारील हे जाता क्लाने रे जाता को को देशो- मातावा, 'सबने कार वर्षकारक अमार वानि । रेस्ट १ वर्षा विद्या कोर अ ने हो ये न्याना निर्मा किया ने कार भेर शह के का है ता लो की अपनी के क्ला मह नेती वर दिलाला मध्यमें दूर सम ६१०) में, राजा निकावी कारी राजु खीत जिल्ला है जेनी है जानेत पहरे कर है। विशे भी उनमें भाषक रे कि मेरे जिल्ला का का प्राप्त कर के अब रे मेरे अब रे मेरे मा एक एर प्रमुख्या के का में बेटिया में में में हिन्दे ताता के के प्रमू नियाकों से ने निरम तोत्र रही में दूसर ग दे नागरी- विद्विते भागा रिमापम राजको यसभीततानद्या रेव गामनेत्र ए रिक्ने का के तामाननाह ! वरा ? र इति। लो सबरी लेक मिणीर कामानी रेजी पार व्यक्तिकी कर केल मामा । प्रायमानी 1 31727 रमहम्पूर्ट । -्या र सो वा कार्यो है केरिया कार मही र नामित्रों के रोड्या हरी एत अस्यती कीता भूगी को बारवर न्याने में दिया मेर 18 र्शा ने महत्वा के काम की देश दर्गा हरहा था र्जामात्र के कामाना रहे न्हीम्बिक गर्ने मोरे गर्मे र द मेरे मेंनेश विधारापने उन ना गुनु है। नहिर पोराप । एक मुख्यामि म निमाया देती एनं स्को पर नामा है। समस्य वार्ीमें सुरागा । इसस्वारपर्वेश व लोगभारी भी उम्मालमा (देंगे र हरीने केह समन्या रेस रा बेह्यब पनना समाद बर ही ला तनारा की



र्य दिन का शेष

ि अन्देश सत्या में चा स्प्रेस-

मां भी महीनोते हो दिने हैं।

कर-: अर्थ , दात्र, दात्र की लड्डा विकास धीलो "रान्दी पर रार्शको के बहुत इस महारा

इसका —: स्टीम अं अपी केनी गई थी, वर बह दिलास रची.

ती कार - ! अरेर अप द हुए भी कार नहीं आता. बता है को हैं जाद तह भी दूर - हमने भी, गोरे - (मार्स) दे जिल्ह दिस्मान्त्र ) से रेखी मा बता स्टान्ट प्रसाद हैं।

क्र - अते, अर्थ, ह्या सेव में का उत्त हव व्यवक पर वह में स्वारं सेव में की क्रमानून हों पर। अब चारते स्वान्त हैते, अब चारते हैं पर वह वा देने अब बारते सुद्रवा देने। स्वारं से की बह ज पहल में किस कोई या से स्वारं की बीधर - ट्यूर ही बादें हों अर्थ में अर्थ अर्थी करते म प्रश्नास्त्र के ता ता मित्र व्याम में स्वाप्त स्वापत स्वाप्त स्वापत 
नो कर - क्र इरान को सहने के राक्षिक के देखा है। न पहुर,

प्रस्त - भर्नू, इसे ' सब से भन्दि में अने इस से लागी लागी, ( मोद से। वाम देव भी में में ब्लूव की चालाकी की ब्लूव ब्लेखा देश. (देश्व आर उपायट) क्या में क्यों के के के देने लिये जा होने मानका भी में दे

तीकश — भारि , सार एक बाजे को क्या भोक्रस पात भार से जैस है से , बादमा में उन्ने कोत भार से जैस है से , बादमा में उन्ने कोत पुढ़े किसी में रेडमा नहीं । में से उह आप भाष साथ रेडमा है कि वहां ते बात बाद वसं कामस साथका दे असर 7 दभी नहीं तामता

वे बातें से ही रही की कि विकेद ससाद संगद्दी. जातों वे प्रताभी न नम कि प्या होना प्रदेश, मानसे दी हुँ स ख़ास क्रास्ट्रन भी नहीं।

## रस्सा

मल स्तेरे सहम का विशे में उसे मा के जारामा-द्वा। यम भेर करामं की में भेर हैं भेरे हम भेर अदेती सुर्य हेंग्यो। उसम वार्ड किल कार - सीरी बड़ी - चले असमे देंगा अगी मा शोर मंज्या के असमें अन्धे के भूका भेर रामा जी स्टा के गई। विश्व कार सीर क्या में उसमारी हम असम में काम कार करों की सीर का में माल मार कार की सीर की सीर की के का में माल मारे असम में में में में सीर की का मल किसी हुवा। एक बार विश्व की हा

इस देकद मना विकास का परस्तर राष्ट्रिका क्ष क्षात्मक कर्मिन के भी का अध्याप अध्याप अध्याप अध्याप । ने भी मारे रही के इया के मुक्त बारे हे थे। क्रीन रर तक देने कार्र हो स्ता हु करा । यो है व्यक्त हो त सीम सदा। किर उक्रम क्रूमन इसा किए हैं शरकार कि में हर राज्ये देती की में तही विकार किय दक में सिंका व की मान बर का बेटेंगे व कारकर हो वा की । को में इलों का वर्ष प्रमुक्त भी नहीं , Frad इंस्ट्रें मा तरे। दलमें लेरे हे होरे मुख्य में बर्म क्षे इस किएक देते देरे

TIER & ATT ALL MENTS AND AND LEWIS

बर दे दिवते, के में किसे कर में मा मामवार है। लगून किन्द्र साह, माने समहत्रे हे स्कूर सक्तुवरा shoung for letter and acting wing of as syn के बारे बना ने अभ्यान पर प्रची भेशक देशव बना אושר ביין ב בען שמין מות שבו שב יון בע כוב שב कर के रायमा मामाम मेर मामामाम । बाराहर तर केल कारी गरी, मालूब इर्ने कर्दे की दिल्ली है दे के व बका सरेका, यर कर देखाने, वर्ष वनअगान किं हे कि है कि , जाराराम में देश में के के कर प्रमृत की , में कर का मुक्त करा में की करा करा में की की करा

तमा समित्रिक करवाचरुका दोने दन बाला दे। क्षेत्रके बहत देशके शहरूका बार क्षत्रश्व बहतने र्थाद यहे मधे थे। स्विधिकाक्र इस समय प्रवस्ति अध्यक्तित है : सिम्बे से भी भ-म सलमहार्वेड क्षें कर रहे थे। समयस्य समित्रे के क्षेत्रकार्य

182 1 PER 19 FE रान की लड़गबिनय

अक्ट करा हिस्स हामी के द्र व साभ र हैं मम्भाभ बात कम वाली सी की: वह में साथ अर में दोहें यह समान हरें।

बदला वे मार्गे में ा कर करेर हे मुख्या अनार-सार १४ और दूसरे ने प्रांतवा है। किन्स विष्कृतिन वर कि थं। अमृद्धा नियम सर्का वि भण्डा वर्ष दिने िन दूसरे राजने मेरी वसकते में। कक देंद को के बान्ने' है निये वाकास रा के त्रवान वर्त हुने थे। मुंद्र की मधारा क विक्रिक्ट कर कथान वस की। यह जो दुवारा देंद्र होता उसे अञ्चय देर मा वर्ष देश नामेका, प्रारंबाका की देशिकों के कराबद समामा आवेग्य.

तीरी वजी कों दोने दर्ते कलावांधा कर स्व इसी के सामने अर्थ " आजा, आका " दह दर विक्रा

रहर है। दी देंदी पक्षेत्र मते, अस्त दल और विवाद मान म अत्व खेल मरा अरहे हु। यर देरी ने व व नाम मा सकर। मुश्रम् हा मेरे मेरे मेरे मेरे मेरे मान हे करत है गरी। मद लाकिये शतार्थी दो प्रे गरी गरी एक के ला-माम दें क्षेर दूसरे ने वापुरेय हैं। यर किने जा किरो बहर दम द्वाराभी भागाचे , धव १रे आक्रम दे र संग्ती। אונה או שיאונים בן בשל אוייות בי ביה אונה או פון וואן ביי לבעות וובי לבל מון ווון לוון לוו यह मुक्त अप अप दि व जाएगा। २३ दी दलदे राम प्रमें करें। वर का लिखा किया में दान मात का र्येने दें। प्रत्य का नायण पन वा द लक्तिन भी दला।

१र अक्रबर चतुर्ध दिन CEIF: FIR

आज्ञातः दाल वेकल ही हिर प्रकृति समी אף בדה ל אהם שוועשיו दल म अलाय दल का क्रिकेट का कार्युश्चा कार्य की बहता है आक. इत्या किरेंदे राज में क कारी या कार्युश्य की आहे, की देवका अ४me sett lawrethin ? the stal . ... THE MEN WITTER OF THE WARREN

# विजयं वेजयन्ती

दे निक, अहार , याक्षय भी विकासित है।

वर रे रायम. ५ वर्गमा

35-17

या राम हु ती -अंधा द मोर्ज़ से, लगा हु मेंगें से युगा दू नाकी है हाय करें हैं भी -केंस रेख़ तेग माना, हम अम में में अविशय पृथ् वैसे मुद्दे रामे उपना, मुझे जिलाह देन (माना। या म तंग जील प्रमुण, भीन म तो मेल प्रमुण, भाव नी मार्जा भीला म ली है, सा । प्रेन देंसे 'मेल एड़े '



# क री व्य

#### प्रि पारी : -

अन्त से रीपानित का प्रतिल ती हार प्राप्त होता? । क्रम्यण दिनम दूस त्यों हार के माप प्रश्यान रामलान, ज्ञामी द्यानल लोर दलामी यामली पी लादि महाप्ति के के कार्य के कार के कार्य 
# गुलि-नेदी.

ये प्रचल रिप मानि भामे आमे भाने छाते हैं, हैं लिये राथ में मन्दी माला चमचम अति छाते हैं। देख हरेंहें मत खन्म क्या। छह हो मह्जित माले हैं, राम में मान्द्र चुन मन्त्री दे अपने देवे आने हैं॥

इस जिम श्लाफी ना अन समल बना न रिज्ञाना, जिम जिसे होटा मानुना राज में बीट न रिख्नाना । एक बैंन दी जालबेदी वा मेट नाम्या जा आगे, नहीं तो अवता श्रीश मेटे ना इसे तर्ज के लिनाना।।

जा 38 वेटा। हामाञ्चाना में राज चाटी सुन्दे बुलाती हैं, बायन दुब्दती ती उन्तत यामानाम के नाती हैं। शालों की न्हन्ता, मुभूर , स्पिदल को चाटकाती हैं, पन निस्मित हो देखे तुन्नेजो आयापे मन भाती हैं।।

CY

नेस्रिया नवा धारण व्य नेसिट नंग हिनला हेगा; अर्तर-शुद्धों वी माल पिका बुहेनिसने दीसमा हेगा। खिल नहीं लद्दमा जिप! तुमने डब्स्ट भाम दिनला हेगा, निज्ञ जनती को नंध मुक्त व्य व्याला मुख उन्जन्त स्था।।

## कायर.

क्या पिहले भैत से में अवेकों भा ।
चित्र विश्व मैत का स्मार स्टब्स ही गर ।।
देशनी उससे बड़ी मुण्डे न जेय प्रतीत ।
स्मात सामने देख का नर होने अयभीत ।।
क्या श्वा सन् मौत से जन हैं शिश्चित भन ।
आनी हैं भा नाकारी का नोबेशी अन्त ।।
(Shakkopeare सीक्स संवेत अगुभार)

### जागी!!!

तम जागे भागतवासी धारी भाग स्वन जूरे हैं

ब्रिए के दिहि लागरें, मा नम २ गए मिपारी।

तह उतनी नहीं तहारी, धारी ग्यार में मा में में।

तम उताने नहीं तहारी, धारी ग्यार में मा में।

तम उतान हेली तिली . धारी नवीं तब भी दीनी,।

धारी सी होती नी नी नी - सुन २ हिया को है।।

जानियाँ नाले नाग में भार्, उत्याते गोली नलाशी,

(इन जी तरी नमारी, तोचाँ प तोच हुटे हैं।।

विस्तिरी भागत में हतों भोगी ग्रामी श्रामे धारी हैं हरे हैं।।

(सेन्सिसी भागत में हतों भोगी ग्रामे धारी हैं हरे हैं।।

विजयं वेजयंनी

घरमा चक्र में

अन्त पुरात्ती कर्य पासी वे अनुसम्द , वीपानली के धनता पर समन्दे पाहन, नजीन उत्तार

ध्य <mark>जारा</mark> के साथ इस जातीप इसम को मना है विश् डप-

स्णित है। वि तत्तापुननः हैं। ज में तई उभंगे हैं। तमा नेएए दै

का र्द्धा कवने जातीय दस्ते

में देखता वह भावना से उस्तासित हो उदला है। जाज

ट्य रूज वर्ग दे ना, उसी उत्साद स्वे, उसी इन्सास

से अरेर उसी इमंग से अला

स्तामत व्यस्ते हैं । × × × × × × 7

ार रिवल ही इस रंगमन्व पर अवना पार स्वली के इतेर

रें। इस समा गतनि का

में राज लोवान बरना कर्रीयह म रोजा। इससे लाग की री

कारण अरती पगर्टि। \* \* \* \*

× × × र जस समय 'तिनगर्वनव-नी' एम ज़लीय रंगमंच प

कार्यती करियों की अन्तर्वा

मिर स्थान स्थान स्थान स्थान

दूर भी, उसी तमय से स्व नई वस्तु भी आशंका देश ही भी। भारत परत गई गई तमें ति नागाना न ही देखी। हां निदेश तें ब्ली चरण प्रति ते रस्का मानमर्शन अवस्य दी विषा माना दी से स्वराग्य बी

ति या माता दा है ये देखे ( ) विद्रा ते माती का है तो । चित्रय की कोर से ब्रिटेन की

मिता भी भारत हिरेनवी पाती ही बर रसे भीरे भीरे स्वराज्ये

पोलप बना रहा की हमारी परीका ली जाती हैं। गार्थ हम प्रस हो

या पेल - उनति या अवनिः वा अभिवार विषेश सावण

वा आभ्यार खिल्या स्थाप पर की १ र्ड १ रेड जो स्में खुम्मा पिसे की १ रेड कें अमीराम स्था

भाने बा कीर मचा हुआ था। जिन लोगोर्न सरखण की जिल

मत की भी, उसके कामें हिर भूका मान्य, इसा को कर

पहुंचाने वरसे बारून वेन वर क्रमांच सरकर परस्ती व्या

वर्ष नाम दिया था, आसमा रवी वेंड पे वे आद्या लगा ह

र्षेहे ले वि KN पांध में बरर गई अस्वत्सल होती, बर्फ अपनी सिद्दमत का वदला देती, हैं है

कपीशन का संवस्य वनने की भाषा भी।पर सब के बन्दी

ब्रिटेश'स्तरबार रे सात गेरी बा बर्माशन तिपुस्त बार्यदेगा। सिबदलों में तिराष्ट्रण शर्मि।

अयनी समावा प्रस्कार नपाकर ने लेगा ने तर ह दिंगाइ उठे। नाथ बहुत को शिक्ष भी नहीं, पर कुर वन न पड़ा। कांडेलकालें उदें समाप्राया गका, दुचदारा गया। वेती का उमे चे - व्रीतरह रुहे चे । बिसी तरद मनार न मापते थी। बांधे स्वाले में 🏎 भारमिकिया के मिद्रान परमा वे। ने बिसी भी व्यमीशानं की - त्री इंग्लें यु इस्ता विस्ता विमा गमारो, चार उसमें सार दी भारतीय क्यों मही-मानन दे लिए तत्याद न की बावतराय ने नेता को को बुसाया-कोई दल के कर का प्रयत्न दीने लागा। माञारा बहुत टेकाया। व्यक्ष नगः म सदा। वस्तिक र वीष्ट्र क्रिके। सरका दे लेखा वि भागवासी भाषा में लो है। दाकी पर से अवना काम बनाया जा सबेगा। वर लेने बे ति पड़ मा । हिंदू प्रश्च कुरिस क्राड़ बय शेमक। सर्वेन स्वा कार्ज्या दीखने समावाष्ट्रम का रंगरे प्रयासका। स्व भर्ती वार्वा भी कि राक्तारी गमी भारतमाता वी वालंबा की दि बात दे हिल रक भेगडे बी मने आगं रा × इस समय राष्ट्रि पनिसा वांग्रेस) वे समापति श्री श्री तिवास कामं गणी व

अवने वापियाल में सर्ध

वा व्हिट्याका चा देते थे। उन्होंने रतार्व लिए शार्वत प्रपत तिर। स्य स्तल-परेषा दे नार इसरी रिक्ता परिवर रोर ही की मांता में पार्डिं गा के दुमास्तिम भगड़ों मे इभीत इए दुरु नापुमाइत में भी राद प्रामा मा प्रदी प जल रहा का। महिलाने की पारकार न व्यता इका कारे बढ़ा जारहाका। भी आयंग्रहायल उर्ग बस्तर् मिं वेन्द्र पास दर। सव दलवाला है - अपने बाल माम्बर् की समस्या की हल विका पार नारा कारी कार के जोन्य पड़ताल के लिए निस्त य देरता ले इसित वापुमण्डल में से आरम के प्रीय के संयश्निकी समावना अप-म्भव % । क्रिट श सरकार र्ने साना मुख अंतरपा, हो कृष क्षेत्र ही गा। भेरे भन तुम्ब की ह विमीन के किय कोर वाली यहारत नारिताच हरी गतवर्ष की तीसरी मंदल पूर्ण वाटन सर्व दल समीलन ही में कारी कारोस में यह वस्तान वरस दुस्ता का विद्याला का राम् रामस्य क्षापान समा यम देश मदास बारे स रै कांच सकी ना प्रकार की की यह उत्तरी क्या क्या कि गर भारत के विमिन पत्ने की भामीनात व्हरशासनिवाणान

वनार। सन प्रयस्त दली वर्ग ने लगाभग। अर्ब दललामें जन का पिल्ही, लम्बई-दीर सम्बद्ध में जारि लेकान हीले र है। क्य िल्ली में ज्यातीय रगरानांने जान का भावश्र इत्रादमित्वप्रवित् त-मता की मान लिया लगा। किरीन मलीं की सन्बंधि के लिए इस नेसमाल शब्द का प्रयोग बिपा उथा था। बाक्य है नी प्रभानियान के अम्बारम्य तारीदानी को निस्जित बारने के लिए एता की ने बर्का भई। वं मातीलाल मेडक इसके उम्मात मी इसने काम में में से तरपार की। लेक बने में सर्वोद्धासामें लग किया गया। पार रिचार विश्वाची गर्ड। तरवन भागरत दे सामाविष्णानसम्ब रितरणा भी करि ते बद्ध महत्व प्राचित्र की कुर कर में इसी स्यान पर दुरा स्ट्रेम सी। यो केंग्रेस में मिलको दास्त्र मिनरंचन की स्तीत्वत कियाका। इस के लिए। शिव्य रापान में विचित्र नामत्या था। सब दलें बात रापनीवित्रय म तिर क्या है। प्र नाप्यहर रमत था। असिन दे में के देमा भी रमन दोक्ट। बहु देल में निनाग इका। मिया सीमा प्रान वंगाल क वंज्ञाम के मान प्रमत हामर।राष्ट्री**य** सम्मान मि रक्षा देगाई। xxx नी महत्वपूर्वावारम यह दे

वि मदास कां से से में में पर

दिया। या तत्व व्हां में का

स्वात-प्रता का प्रस्तात प्रश्त कर

सब्दें में लिए श क्लाका पाने रहते दूर म्बराज्य प्राष्ट्र यदना वहीं तो उसमें सम्बन्ध तीर दिना। वर भड़का अंदो सर्वे स्वर् पाली में इदानी बिता कार दिया वि राष्ट्रीय भारतका दावा पर्व क्वान्यताक री इससे श्रे भी प्रक्रियत-मताके प्रस्ताय वांचेस के हाय्स वेश कि जाते रहे। प्रवामानकारिय सार्वन्य के सद्त्र न के सक्त भी। तार महों के प्रयत्न से प्रस्तान करा दो जाता था। पत पुरानी महीत वों को नजीन पह है। के के भारी भुवना पड़ा। युवनभानगर्यह भूतरे वह प का भारत में अन तम दुष्णा वं. जबा हरलात्ने हरू के प्रश्रास्त्र मता की दूर्व कि वन वीराक दे इसका स्थान बिया। प्राची ।ताको न नीमता द नाम सिर महत्वान पड़ा। सर्व दल सम्मलन का ध्ये प भी पानिते शिक्ष स्वासमारा की सम्भाजने लगा पा बिहस से वांचेरा के व्योभ के अन्ता लगेगा, पर यां में सकी वार्य-स्तिमिति रमस्तीरपरवोत्रीत का दिया है कि कांचेस का विष प्रकारतन्त्रतारी। दस शन का बही दिन प्रयोग म दीने लग नाय, इसिस्ड इसका भाव भीयार भीया गामा की भाववयार दे दि दित शास्त्रमा दे दिना भारत स्थातन्य हो ही यही सब्दता। इस देवे य की परिकाता की त्रमार रहमा के लिए स्वान्यत

र्धेय या वि यभी लम्म की

संबों की स्मापन तेमह शिक्ष मुख्यकाम भगत के प्रमंत्र मनत के लिए तस्म क्रान्त की पुनकाम फर्ने दुश्मा के साम दिसी प्रकार के सम्बन्ध के सामारी सामते। वे इस सन्देश बहुत उत्सुक्त से प्रदेश कर दहें।

हमारे पास पडेंगरा में ही अब-गातिस्तान् थी। गतनक्र इसके नादश अपीर जातातुरमा स्वां स्वेदेशे भी पाना दाने नियले धी है पहत्वावंद है। अपने राष्ट्र की दूरिया ली मो राष्ट्रों में लाग चारते हैं। डकाने इटली, नर्मन धर्मिस से सिक्तियां की धर्म। अब इन दें रो में अपने देश के मनपुत्रकों को विक्र त यत दे हिल भी में मेरे ट्या या कामागिक्या में निकास सम्बद्धान्ती दर्व संभव सीव शिक्षा दे ति वह अवसी अवमानिस्तान परिणार है की में अपनात हो निके ट्रिकी की आवस्या संभाडितकरंग । झ सिर्भापुर्व ने सि अवगितिस्तान महत्वाकारत है। बद्द अपने देश की उनति के लिए क्रम्बल वाह्ना की बर सरद्या में स रोसकताकी उत्पाप द इसकी नारमही दर्द भी पर मंगान

जात उत्तरीय इंग्लिक व्यापानका डसे अंगरेजों ने यथना सीन यत दिख्तामा था। सुमा यता है दि उरामे चहां तस दश्ये पा गया शासि, माद अम सही की ग करि मारेंगी में मुख्या भला न होगा। कामीर अपनी अहत्याकांक की प्रति के लिए प्रस्ताना नी की रहादी हताहै तसात्रों की भड़े वन रहे की प्रमी भ पता शिका देते की अव आगरे ने दे रिष्ट अवनामित्रसात गरिन्द भारत -बीब की इसासिए वे भी लीमा पान की पर मेर शोर से तत्वारी बर रहे थी उम्मीर भी युक्तमा सत्य वर् अंद कार्य देशको मुरी मीयरंभ में देश र देश की उसने दर्भाव्य में की खातमा का दिवा थी उत्तर पिरत पूर्व शासन त्यामधान का मिया भी पार्टी उड़ा भी पारी पराचीय विशापका की कामना कार्यात्रीय कार हिएए दिन विरोजी वाउँ नेन में स्मिम्में प्राणी अर TE1897 × हमारा इसरा वड़ेंग्सी दिना चीन भी ४६मना दाल तव पराधी नम की नेंद्र में सब्दी मार्य भी अव वह उस वया वि सहन नहीं दर धवन। सोता इक अजगर नाग उठा थी हरमान को अपनी माने का हार नहीं का

भी सीधो साद नीय गड़ी हो।

परनु नम इसे उसकीशा ते त्या वर्ष नाम मिलार है मान किया कार्य ना मेंहा नित्त में वारा अन रान्ति प्रशाजनातानी गुनीन है थी। उसके रू युक्त नी गरी न द मण उठा। उपने इन बन्यन को ती उ दिया। अब उसको है देश भारत नहीं दिखा सन्दर्ग। यर में री हुई रस्तीई दिलाने हासी बंग्यामा मन्द्रता की उस केवन राम्य की राख्याति विकास बार रोत की की पूर्व विचलका <sup>है लि</sup> भारत का यह पुराना सामी सप्ती चु ही स लग्दी लें राक्षेत्रं के अपना नाम करा × भवदम प्रेंगपदी भीर भाते हैं। यहां भीन रात पुरुषी आशंका रस्तीकी इंग्लेग्ड की खास तथा हरती गुरुषादेश की भीते लापात्राचा दी ही सव पर अपन कार्यन्त्य-मलाना-बाद तिकी १९ १भीन नी नोते यसि हैं पर रागित छाई न्हेंग्सेंग इन धीविष्ठश स्मीलारका परिमाद बारि दें पर उनेमं साता परी हो पते दें हि बिरा प्रकार हरारे देश की शिन ले कि सम्मी यन जाय। हैतेन था दाम दे र ल गाल गली। इंग्लेव्ह की समुद्रीशासि बढ़ाने सी इजाजन भी सम्बी प्रांस स्मा स्थालीय शासि नदाने दे किए र्मतना ही भया। या मनती हुई

उनार विसी। द्वास सार्वास यानि नदा यहा ली तमे लाउरी विरोधनी यहां के लिए उसने नहात्रां का तां ता तमा निया उपन के लिया थी इसमें स्व कान रबयं होगा। इंग्लेख भी सम गहीं दी उसने प्रशासक हा-इएएए पर कावना च हे एवं गा ने वे होर क्षेंदापुर में नी से निष्ठ मा बना दिएका भी रिके तममयर जिसे करे उरासि रास्ता द सकतारी वरली बहुत आध्य महत्या. कोर्सिकी परमेस्निमी जनकी. समाई तो आरोबा हाती ह वि ज्ञाला घरनी हु-निद्यला थी ता प्रव बालता है सामुख्य नाता शंका नगता थी उसके देशकी अनामी गढ़ रही की इसिन्ने माम पर वस्तर तर तर प्रदेश की मांग कि रहा ही रमने तांच ही वर् अविवगही फा विनारितीं- विन्देन ही मरी है - वर देख्त लामा एकी युर् के नममा नर्मारे इस्लीन्त्र रासन्भारति समाइट्सी क्रांतिनी वा भना थी उसका इश्मारा समे इस्ती को वसर सक्ता की नाम्त्रसिद्ध राजा दुतीरहा रीर्छ समे नारिकार वार्तितार्थक रो दीन लिए मर भी वार्तिक भगा भी तिस्तितंत्री की

बात विगड़ गई रामिय की ने

तर चुनोलिनी की गामक, की दूर छ टकी, अधीका एक प्रमध्याम पर रसकी स्मारने नहीं हुई की नह ममस्यसाम्य का स्वासी वागन चारताकी बहुतारी में हरती मी महत्वा कोहा भी वि वर्दिन गर पर यापना नंता देवकार करें। पा उसकी सुनाई न दोली थी। तर लगाता प्रयत्व याता गया। श्रम् पर्मणाम यह हुला है दि दित, प्रांस चार स्वत दे माण इस्ती की भी दें दिला के शाक की स्थाप कर विस्ता मानी यह एसोनिती की महार विनय ही मन्य प्रते प बहुत आधिक ारी 'अवस्या में की क्यास्ट्रिया थीर क्रामी की काल हमा रवात धी उनमें गारा की दे मरामा AST STATES FOR THE CO. 18. री जीता की खाया के खीर नका दी वर्ष व रहाती अवस गरी केत्री भी की।उसकी युनि नर्भन दे वाषा भी बरून में नित विसरे के लिए बटपा रहाई दोनें की एक दी नाती गता थी वार सिर्फाण में स्पर्नेरण किरम दिता तथा भी दि आगर्रहा फानमी क्रमिल गरी संबत्। क्षारियानी अक्रिक स्मित गुरुत रमत्रावधा हससे एरोप को भी शिव ही हंगरी में 'अक्मारी श्री महें राज्य पसरे का इर बना रहता की व्यक्ति की ई मिरेण्ड में मिया हा भाता

वेरसंग्डकी वेशिक्य सिक्य छी मर दस के आद्रमण से रक्षा करत की वासे छ द्या श्या सब पिलस इस्मीकी वर स्वत्वाचारी की का अवनी इन्या हराग्र राभान वरता की लिख कारिया चा पेरे में आर भीन अगोंड दोते रहते हैं × वाल्यन प्रायशे प की मिलिते भी भी कारी हा की जीप की ग्रातमसापुरः का छारुभीव मही में हुआ था। अवधी भारां का की जाली दे वि यही से आग की चिन्मारी निकलिमी हो लारे प्रते प की रीन ही आ अत हारी संसप्रकाया एत का रेमी। बाल्का प्राप्तिय में दो स प्रा इस्ली कपाना प्रापुत्व जमाना बाह्न की कांस का वीस्य जारेस्टर्मिय की बाराकी बहरा है विद्यारकार वाल्का नामां के सिर की मह उपायुत्य की भावना नहीं भी रही स्नाप वी मुनो स्टामिया ना हती दे कि लक्स चे वास्त्र में 9% धिया वाले। इस्मी इसमेगायन थी उसने जुले स्टाम्बियान्या प्रमानगान्य व सरकार दीना इमानी इससे नर इटली से डरता थी काल्यानि पाका राजा इरली की क्या वर मिर्पर थी दत्तिर संग्रेशड्रेपारिक्व इटली का उउन्म की अपने समिन या नहीं। वह इर माल्यन के पापली संदातीको मिन्ताला का दी क्या पत विया जासकताई उसकी दार्व सामा निका के

वार्त स्ट सिन्द देश का का साम कर

भी जीस ने इटली से मेंना बीडर्ड की जीस का तुर्की ले भी बिन लाना गरी थी टकी चार इस्तीकी भी सामी र्र) इस*ति र समाग सुब्बदुत्व* बार्स पे राक्ट्र एक इसरेर्द षिन भी पे राष्ट्र गुणेस्लिक के प्रभाम की व्यम करना चारते हैं। फा उतन्दे सिए मदा प्रयासके की अब स्म मस पा पहुंचिते शे उसमें भी महि महत्वपूर विरी-वर्तन दुल्हीं विनिवदा साली होर उन्मीया। बरु वतीमान मान का विरोधिका। इसलिए उसे सारकीर्याकी सरका द्वप रोजुका है और नर् उसका मज़ा भीला रहा की द्रोर ज्यी स्मा इंजी पित्र की वर उन सिद्धाती का कहा समाविश्वासला चारता शिपा प्राप्ती जनता दी सारकार हत भाने। के पसन्य है याती। प्रसी त्रवत में अगरी दे भाव ब्राक्टिया भोड़ा क्षां जन कामीर अपनामिरतान करा पहुंचे तो वहां की सरका न उत्तम स्मागत यत वे शिए वो स्टब प्रस्थ खाली यादिश मज्ज्यों ले कहा दिने राजा या स्वागत गरें। पर उन्होंने इसमल का मर्बत निर्म थ क्या। उनमें अनिकालाल त्रका असभी सर्वे मार

वयराम्य पर थी। यह जी मा की

रश की स्तामान है कि मतमें नडी भारी कवाल पड रहा की सरका उसका पया मान्य न प्रमन्य नारही धीयोडे दिन पहले अपन उड़ी eff हिं कारोसामा दे समीय मही लेगा दाका व का रही की किसी दुर्की पगतांका सी पार सवतप्यक्ष री पार पर बात मत्य भी ते भी हम इस नाल में विद्यातिक कि प्राचित्र विद्यापार्थ है कि क्रमकाकाई सम्मान नमी देश की बर् पार्यती हिं। ये गम पर री इन करिन यालोको का ट्राकी उति स्या लागुन्ध्वादी वे इते वी भप मताता बहता थी स्रोप पा रासि पात अरि के बार स्मारा ५ या हा है गरी-रियाकी भर काता भवती भोगी का रामित की इत र ही र पा अव यह व्यल्पनावीन आरमान की उसने हेरी, िकार पुरुव, विकित क्षेत्री पा अमर्चिय इत्त वैदा व्यर लपारी प्राच भी मार्चे व साषात्रां का बिद्धार ही रहा है। अंदिंग तेन्द् अविश्वमानी आस्वेस साम्यानाय दि इस दिमिनाय पान को दे यार्च ने ही रस्ताहित लाय क्लोरिना में लडेनेप म रहद्यात का जनाव ही रहाकी उम्मीदनपतान

होत्राती भी दोनों करेर में आती मार्मेन दोता की हुवर के मिल दी सम्भावना भी यात्रेपरिकाकी को डरे ही इसे इस एक्द बात दे यह दें। कारीने में लायशे मन मेंगाने वक रहा की बलिन का करना है कि निशर में भाग चट राष्ट्री पनीति केर्ने ३पा सुरु की पिता कलें में को है परस्य सम्बद्धा ही की या है गुंद्र में राम बाला में दियी। तीन करन् डालर्या छेलाम नीकारिक के लिए करा देशा ने द्विया के सिंहानोका से री वाम नहीं मि परता । इस इसप्रेष यर भी विदेशम-E-& डाल A यार्ट्र शिवल ब वर्ष हे प्रमस्ब परीकारं डा-का दुई । विचार्य को भे र सब विक्राः भान्येग उठगपा की डी विस्त्रात होग्यों अस पत नहीं हुआ। कार्यसने के उद्या जामित दिया अस्ता हीता थी नर् काम इससे स्टब्स क्या। WATER BY WATER छम इट । अब दी बराजपडी कामीलनंबनी को के गलेंगी विजयलस्मी न वरमालविया सिनी के गले डाली। हम पछ

विस्तिपासकी भारदाई यो

डलमें इक्से मुक्त स्वयं

इतन किल्पनारी हैं दि दे

नमर्द्ध विस्तान नहीं व्याती

का ब्रिक्ट भी पा सम्वता स्था

BOTO TO CONTURE TO THE TOWN HE

इसगरति भयका क्षापपत रवपं का संबंधि इसके जीती इस्मी महत्त्र प्रकायाता स्टाप में परिवर्तिकी वे चडुमामी भी दुल की भी ले उनवागं भी सेंबा में परकार के जाप वर्शनी उम्बल की परा पताना पर राक्गी का या लाया मधानी भ गरी नर ही, या कि उसी उम्बन्ध में वर्षनिकिष्टि इन्दि कारी जाने के कार को पर बहुत बहुस की सकती है जा न तो छाने प्रश्न स्थान है च्टा ही रम उसी मही रसाव देना वर्षत ों-४० परिमरमा यथा पन् डी विस्तान मीर पोण कारे के लिए रखेंची का काता तथा किया थाउन्हें ने बहुत से पदले एसे पीरकान्य जानेस महत्तन्य समिमारियों में अंटमार की अवी पदकार पर उने त्य धायनाय देते थीं मीत्री महत्व प्रभवाग नई ज्ञालया में इल की भाषात्र शिला स्था भी इसका श्रेष शा हुदरा नीत गार्मिक मीको जिलाकी। भा इससे लबेका सन्भतन्त्री के कि गरी हिस्सी आपीसमानी र्त भी फाया श्रीला (समामी भी ती बिसी लगान पार्नीलयान यति बाले ज्यों न तकई १५४१ मिले व्यानिएको का आपन है। हाक गड़ारानी का का अपनि दि पति ती पिस्तार, इस की में हा उत्मने बर्तिम बर्ति वर्ति वर्ति (स्ती, त्री अब्देलिए अवताव

# अद्भुत सामुख्य

अनन्य दल और उपाध्याय औ+स्नातः

दर्शनीय प्रश्तिम स्तुनुरव्य.

देखें, विसको विजयश्री मिलती हैं.

आज सामं कालाई वजे अल्प्य दल और उपाध्याम +स्नात औं में क्लिक म नेजर hall बना maled दोगा. उस दशनीय रा मुख्य को अफिरोसमार किसाई H

SURVITUS + HOLTON धी स्यामित औ (उपल्या) १मेदं विश्वनायजी. " darata st भी पं. नामेश्वा भी (मुनिया) 1) 43500m A भी पं सत्पद्रेन भी " विकार्क औ भी वं ज्ञानाय की " विकास औ Ht. naminali भीषं मुरेड मार्भ भी म र्यस्त्रेत औ भी. यार्म देव औ 1) दिलीय गढ औ

MATAGEM.

of Arthir Si 11 mongan की भी अभिजात की १४वर भी रलकात मिंह की 89 Hatring St भी श. रामद्याला औ. 8 9. Hatash.



आत सार्य बरत ३ है बड़ी अनत्यदल और उपाध्याप मानाओं में निकरिक्य का मान्त्रास्य लेगा। चीरे अस्त-भी बाल नाम में दे जुल में उपलब्द होजाने ने न्यात स्थे की क्या में उंग्यी वह भर है। अना जाता है कि 'अन्मना' रूमो सहयो भी दमों भी संस्था हून बदाने में आगुकी दिलाता' ज्या है से उक्तारित भेग गुरु लेगा। निष्मित तेर पर पता नाम है कि की रेगरन

मी अपने अनमा से कीट लाए हैं।



बिजिय दुन्दुभि से मार दिशा, गान के फहरे अव दी हाता। विजय माल हिर ए वा तोर विजय मन करे निज मा



और निमानों ने स्वातंत्र्य के बे जाने ने जाने ने बार मुक्ता पत्रों है। रख पर का में पती रुक में रवनी नार्स है, पढ़ी उद्गार-छ, स्पानी है। पर तंत्र्यता नी नक्षी में फिर्म जाने ने लिये पदी रूक काराना स्वाने है। \* \* \* \* राष्ट्र संस्त की शासिक प्रीक्

'वर भर शेषु भी हैं। हर साल मार्न की र्न की है भीवा कामार्ती है अन संसार की केरन कोरिशक्ति साद् संचकीशक्तिआज्ञाने की को शिक्ष कारती है। राष्ट्र संघनी सन्न उस उम्मारी की तर्रे हें जिसकी करिसांग ही और अवकी अश्वकारी कापत बिया भारता के क्लेंड बहु कारमी कारा: पुरने बहु यंजी का मुकायलान का छनके कामने निस्मानका देवा हो। जर्मनी की तरम समुख्य बादियों और धमजीवि। दोनों जी अध्ये नामी उर्धि । दोनों ने उपने शप आंगे नहींचे जानीने निसी की नारव्या नहीं किया। स्क कीर दिल रिया है ने इसरी और अपने आपने। भी बेम्बर लेन का लाकों ने में सेपा गया वन्या कल क्लाइका है। मेनेवा में राष्ट्र संपानी छ्रामंडली में जिशाना समाना स्तन अति अतिल, पोलेक 'अबु-अण्यात्र 'अनुस्तव्यम्' चिल्ला वह कीर उसके अलगभी होगये । श्री-बेम्बर्जन और भी अयाद की श्वशामिद भीउन की म मना समें। 2 यह जारी भी मबल भवा । राष्ट्र संघ ने कार्नी की अपने तिष्में अन्त्या भारता स्थानार्जना क्ष्म का उन्नर अध्ये कि कुन

४ × × × × जानी ने राष्ट्र संवाहें के स्वर्ग ने बहि २ समस्याओं की जाम दियाँ र अब अमिनी भी दू कर दे को का कार्यनार रा भागिने लग गणा है। अमिनी अपने प्राप्त भी मन एक पहुंची के लिये ब्यान जिहें। भी में अमिनी को में भी भूगोलिमी का स-मुंड में स्विमलान कोर रहती बहेन की संपियां, फ़्रांस्त अमिनी के नीयां में भी के स्थापान, रूख से फ़्रांस की गल में में ही र में सबके साम अमर प्रीप्त अम्मीनि प्रतिनिधि का मेरेन की पनि मास्मित प्राप्त मार्थने हैंना में सब सम्भ प्राप्त प्राप्त ही अंगो है। कुंस का मेरेन का स्थान स्थान प्रतिना प्रिस्त का मेरेन का स्थान स्थान

इंग्रेलेण के अम्मीयवयां अर्थः वृंभी पाते यों भें तीस साबार से युव रना ,रुक्ते रे । साम्यव्य नारी अवनिष्ट की सरायता के काफा प्रंमी पात अवेदने ना नाम नहीं लेखा । सहान्यात्र को रूम्मा ल भी तलाब रें रेस्केर । अंग्रें रूभी उपमी संगध्नशासि, हह निश्चय और संसार की सहामुद्रास्त्रका आक्षमपानार पूंजीप-नियों क्रीर स्माजना ना दिनों की स्रोत लिस शासे के सामने खूटने रेकने फीतपाए नहीं। शूक्त शते को तप्रार्थे , अपने बन्ते को विकलता दर्भ ना पस्ति है, पर आपने श्मितामा की खोड़ने के लियेतियार नहीं अयमा राष्ट्रीय दावा-निक्तभी राखनी में अहें वर्ण विश्वास्त्र है - मनवा वर्ष छी-डेमें या मा अमेरी। वरिम का कोरले अगेर लो हे बा व्यवसाय सक् उकार से बंद है । कपड़े भी मिलेभी हरे चंदे नाम नहीं कार रही है। बरेन का आपाप

बढ़ रही है और नियति तेजी से पटरहा है। या रखें साथ ही कासीर दलका अन्य होरही है। अभी यह इस सी बुन की गापम करते में नियत हु उर्न है। निस्टेस भावनीं से भाम (क्या उम्हती वे विन के रीनहीं आपिष् संसार के रातरार में गरिका अक्रमें सामार स्मारकीय विवस समाग्रा आवमा । स्रोदे क्रीरायार स्रोदेन र्थे , सम पालापात्रे ने साधन , स्मे का भारत अरेर प्रमेश्यम अवस्त्रीमधे। सं स्वय में अने अतिरास्त्रीं जपानुभाव. नर् आरा बहाने बाली शाक्तिका विस्मृश्य उमा हुआ । जनियेत मन्यूरी में न्या शास्त्री मह स्रोदे संसार निरमपत्रे येश्वा । कुनी क्रियों जीर सामुख्य नारियों 'मी Girad' रबोलने के लिए उनका पाह री पयानि रोम। सदर प्रानि में अशासि ना नवता अभी करा बही है कम कम क्रेसिमोरी काभाज नद रेताहै। नाम २ खुंगाउहधा दीवार् देशा है स्टेंबे सामरकार् अभावनी वापरे 'निवहनतीमन्य आतीते अगेर न्यामारियां दूर र स । विश्वार त्याती है। जहाज क्यार वहार हे हैं ते में कानी आरंग होसाती है। नारकों में अपाम के के क्लिकारी नदी प्रतिम् अते हैं सम देशों के के दूस नारें देने अभी छ।-र्भ मार् के मेरे विकासियों नी दुवाहिः यां भी स्ताव मर वार महस्ती है। संभीने आकारीमें नामनाई जाती है। सन दो जार बार्क की फारत वह श्रीनाती है जिसे थें भें नारी और मिलकातीरे। यह भिरेषा अवतक रहेगा पर बताना

कारिमेरे । रिलंगायुरका अहुर बमने तक या उरान्द्रे भारभी यह नहीं कहा आख्नाता। म अब स्तेलि अगते ही वर्ष है कि ज्याला मुनि फरेगा। रसकी लागरें की के उकारी में शिया अधनी स्वतंत्रती के मार्ग की हुँ देगा। पर्मात्रीय स्वभ्यता अपने बा से आ बिया विभी। जब हिमा रखें रलेके भी काम उत्ती शा कार मी पड़े की । अभी क्रोचिय भी इसक्त यं प्रवेतियात -प्यार नहीं ३६ हैं। उनके श्रामाण अपने और महीं हैं। उनकी शासित स्का भी आहे. भे वह बस क्षेत्र अस्ट नहीं अहें है की अह अस्म निर्दे। अत्यान्तार वी हितों के कंड में इतनी श्याक्त और अहरू नहीं कि ने ज़ीर के बोल सके । उनके वृद्याने उत-नी सामार्थिमही उमाई है कि स्तानी की ने ने गाले की, भूर के अल पटक दें। इसके रहते अमेशा नामी केली। अवापी का, केर मतत प्रा का सदेश अपलोम रेशन में जुंच man है। राष्ट्री पेला की प्राचेत्र ६०० में कुरान के शासन की उठा रिया है। इसी ने अपने दंग में बारस अस हिजान और अफ्रमानिस्मान को रंग दिया है। अल्झ अमेरको में क्यातंत्रात की वयार समर्वेदता के बर्ररी है। শং হেন ভাষান্ত সামে প্লতি বালে হৃষ্টিট के उतिरास्त्र में स्थिमा संघ की स्था-वर्गा वे । यह भारत मेरी गुलाम देशों ने गरिन कि गुलाभी का यह स्नोतन के पन में सहायक होगा। रामूर्ण क्रिया भें बंदान का क्रमार नेर्या

स शिमानी संवाहित शासिकों को

संस्था हैने करेगा। स्थित संय संस्था के समाने गृज्य संया को ने की पत्रिय का उद्गार के जीत स्था करिया होगा। न्या स्थापा संस्था का करिया स्थापाल का मुनुद्द मित्रा राज्य करिया जी पत्र का लेक्स मान्य का करिया स्थापाल का मुनुद्द मित्रा राज्य करियों और मीता के पाल का करिया का करिया स्थापाल का मुनुद्द मित्रा संस्था करियों और मीता के पाल का प्रा का करिया की मित्रा की लेक्स मान्य का स्थापाल का स्थिती का लेक्स मान्य संस्था होने से पहिले भारत की मुन्द स्थापी का पदा स्थापाल के स्थापाल का स्थ

हम लोग क्या दूसरेकी वाडी उस्का-लो में रीलां यह। अन्य स्थिके नीका हिरनाने ने दी राम्सी याज्यता और कारित का अद्रश्नित हुआ राम वह कोरी करें। भी लाखे का मध्य-मेप राजी जार्च जारिको की सिल भी सदस्यता स्थितार भारता था नि आपस्ति प्रति रेकार होने लाव । अन्यस्था यह तक पहुंचार हैं कि आज दम उपने आष्ट्रयन्स को उरमारेने भी मार्गि हर्णा ने । संब याचिकता की निर्मिती स्वामित्री हो परा रही है। गालियों का नासार गार्न हैं। स्यूगन जीर स्मार्थीयार क्रम गर् हैं।क्राकत्ता आनुत-शामि की मही क्मी दूरि । पहाँसे भारतंत्रे अव्यान्तनी चिन्र गरिये 33 33 कार महत्त्वरही है किने भाष खरूप जार्ड अस्मिन का स्नामव राही चिना रियों भी माला से

से किया गाणी व था। शिमलाघेल से उनके उत्तरित भी स्वमा लीशे कि को के प्याक्त मे थे। शादीपता भा उपल उनार मण्डेमा भी वे। कस्स वा अस्तुन उमेश्याकाम महत्वाको शावों की वांग्रेस के अन्नरमं मुंश नि शिक श्राह । शादी पता का मता आ को जिम शर्वा में रेस स्थाप सा ना उष्ठा श्रमा

्या का यह नर्भ में बर्स रेम मेलन भा। ज्ञाना की अध्यम प्रती सी के मते-तस्य 'नी के स्त्याण की में नई उमंग्रेना उत्तार की रून बीम रंगत बुल युनों से अभार गरेषा है। अगत तूसने जिस्ला और-तका रही है, बूसन भावनीय काम कर रही वे । दलके जन्मात्त्वमे अनमा रणस्य था-रण विभी है। समाज के आक्रोननों का यदि 3से शोह बनाने था पल किया अने तो स्मालन मिर्वते । पालियो दे नि पे उदलार अपूर्व भा स्वासे बढ़ बढ़ बढ़ वास मा कि कल देनों ने कल के असे अपने उत्तर्राचित्व भीर भावने बतन्य की अन् भव किया है। उद्दोने अपने कार्य से क्लाबित कारियाहि कि पार उनपर विश्वास विषा ताने ते उसते ने क्र उन्में। असी में पर मेरे जाने रे की उत्तरेंगे कीर कीशा में सफल उत्तरेशी भर उत्तर बने होते दुर न नुस् का ओवत-उवार मनपूर्व अवि से बहुन रहा । म उत्में चंचला भीन केल म किए भी.

समाप्त

( 2 9 9 K

क्रेने भी उनाति . ही भी रेतिस पुरमान 3mz बमारी रेकेल यहां उत्पद्ध से खेली. anal हैं और असित सर्ने किय होते अपनी है। महरनाल हो को ले एहा के लक्षण पुनक्त मेंगे पिरो' उत्तमता के जातते के दें । में ने सुपती भिष्यत्मे यात्रा में देशका कि भारतीय कि लाडियों का एक दल नेते वानी सीनिक पार्व के साथ केला कामी कि बूट परिने र आपा। सारी केले भारत में सारी पत भीला खेरी 14 Me A मे माम नाचे जात शहरों के सार्वजनक मेंपाना में खेलने का श्रम उक्स्य प्राष्ट्र किया है। स्तिमियानों में देनेल प्रेश्वन के लिये और के लाने के लिये हमारों की खरनकमें आहमी औरबाजक सम्मु भावेर । सन्मुचय वेबसे को ते करता कोर सामा लाने मे मुख सरम् क अर्गरे तथा सच्चे (शक्ता लघरे।

(1 m

सेमा की उरणा कहेंत रहेते थे। नगहनी म लेगा एक इभानेता नेमें हिन्दू होते दूर साहित वनना नहीं नगहेंते। ने लोग कावने मॉर्जिय गार्वे पर स्टार्ट के। लोगे न मोने ब्लॉ आन ग रहेते हैं।

दिन्तु पार्त जीवनात सबका मुश्याना । जी रक्षी है बहुत से स्टिन्तु ज्ञान प्रदेश है कि ब्या पर अक्सान नहीं है कि सा स्टिन्द् रहते इस अपने जिस्ता से अनुसर बार्म जार से के में से अनु रेसा की से बाबी। हो, रेसा ही के हो।

अरस के नाम तथा उसके लिये पर्भ वहुत स्मामत्री रस मत्रकाशिक मरिमहत्व महामा गांदी की रिवामामूक ला है। स्थितेमी के मिलने में नप्राहे के ले के (चेत्रित होनेपा भारतीयलामभीडिमें आ जाउने व । जिल्हा मिनामा देखीय सर्थारी नार्यिना ना अन्य प्रनार् कररहिर । भारतीय पत्री में भी अग्रा नी उसा स्थानिया मतीते। ym e A कानार्ज भारत में यस एका किये भाग ना नार्य देलना में ना ल्या हुआ। अती थिलेतिहार ने उत्तरभाष नाम ना उपारतीरे । की में ने ने के के मारतात ने कि कि कि नार्य भी सकतातार ली उत्तर प्रितराता हलीर नेक्निके अक्रेयर निलार दुई भी अस्के उद्याना भी मामलता का किए ऋस कला था। तवा माम में भी उत्तम नार्य हो रहा है। अबूते ने निरं व बच्चे बत मामित के में में के ठायन पन्ड कर अवारे हैं की र आमार्व हो मेरे अ तक सक्यापित y M e A मजबनी से सारा नेप जाती कर रही हैं।



( ही श्री उपाध्याय देवराज जी सेवी M म )

अवश्रम की 1रेशित महातमा भी के करणों में कुछ दिन निरस्य वेह कर जिल्ला लेने की लालता नेरे मन में बहुत रिनो से बनी हुई थी। महात्मा जी के सतार-पुरिष्ठ आत्राम को अधने अलंबो से देखने की उच्छा पुरिष्टिन मेरे मन मे तीब होरही थी। बिहार पान में पाच सप्ताह तक निक्षा कार्य से उकताया हुआ चित्र की शानि के लिए जगप्रिक सत्यागृह आकृत में 23 सितम्बर को पर्या । आन्त्रम अहमरानाद स्टेशन से ध्रमील उतेर सावरमती स्टेशन से २० मिर का रास्ता है। लाबरमती के दाहित तट पर यह आग्रम स्थित है। स्वामी जी के बरणों की से पूत्र अजकार को अपने शीका पर धारणकर ने के लिए गाम की तरने आपस में जिस उकार होड करती है उसी प्रकार सावरमती की चेचल तरंगमाला जिरविभागि के बरागे से पूर राजकां को शीश पर comm करने के लिए निरनार होड करती रहती है। सम्ब के दोनो ओर १५ पहली तक आनाम के प्रके मकान बने हुए हैं। शीमनाच पात्रावास को छो। कर सब पात्रा-अम कोरे कोरे हे और प्रत्येक के सामने एक एक चोल रमा लगीचा लगा हुआ है। सब्बो और जाइ कियों को छोड़ कर शेव आश्रम की भूति पर कपास ही दे दौरे उम रहे हैं। श्लोमनाय वात्रानास (की दो मजिली इमायत है और इस में लग-भग १० का कमरे हैं) के आतान में भी देन कपास ! के अर्च अर्च वीरे को में। इस दे विचे श्री सेंड जमनामान जी बनाज की दुरिया है जहा उन का पर बार रहता है। आश्रम एक द्यांटा रा सब धर्म और विचारों के रहने वाले आर मियो का सोटा सा कराका है। आन्यम में दिया रूप से रहने वाले हिन्दू परिवारों है साफ इमाम साहब , भूरें भी साहब तथा एक दो और मुसलपान स्वान दान भी रहते हैं जो भारत की भावी राष्ट्रीयता और हिन्दू मुस्लिम किए का एक उज्जल चित्र दर्शकों के लामने उपरिधत करते हैं।

९ यह कपात बारो महीने रहती है (इस के बीज उपाध्याय भी के वास है। जो भाई बाहे उन से नेक्कर विनी कर सकते

सम्यादक



मित स्लेड (मीरा बहिन) आँ एक जर्मन महिला भी आश्रम व्या एक हैं आवायक आंग बन गई हैं जो आश्रम की सार्वभोमता की प्रकर करता हैं। आश्रम में स्मी पुरुष और बच्चे सब मिला कर लगभग १३७ होंगे।

बापूजी का बैहा स्वाना — आत्रम में पहुंचते ही सीधा बापूजी के न्यारों में उपाश्यत हुआ। तिगारको न्यारों ओर दौनाया पर तंसार के सब से बड़े आदमी के कमरे के की शोग और भूखा को बढ़ाने के किए बाली - एक वैसक, न्यादी, बैहने का आतन, बुख पुछाके और एक न्यार के सिमाय बुख न पाया। कुछ प्रारमिक बात चीत के बार मेरे और बापूजी के बीच में निम्न प्रश्नेतर हुआ

में- अञ्चल में सुद्धे ब्या काल करना होगा १ अपूजी- (तुरन उत्तर क्षिया) काल तो है, पर करोगे १ में- (आहिसो बे) जी बं,

बापूनी - प्रतिदिन प्रातः आह से नी तब आश्रम के एक हिन्से की रहियां भाष, करनी टोंगी।

मेंने सहबे इस आता के सामने सिर कुका दिया। अपनी खानजी है, अनिनम दिन तक सफ़ाई का काम कारतारहा। इस के अतिरिक्त धुनना, सूत को पात नगाना तथा कातने रत्यारि में पप्ति समय देश रहा। भेरेभोजन खादन के लिए बापूजीने अपने धरने ही धवन्य करने की कृषा की।

91) साम ती िता महा यह यह से सब से परली घंटी या बजे बजती है । इसका मिको बड़ा नाज है। पर आत्रम हम से अगमे बड़ा हुआ है। सत्यायह आत्मम पहली के घंटी सुक्क हम से भी थ्यू मि. परले अपित दुर्द बजे बजती है। और आह मी जिनह तब धूम धूम कर बजारी जाती है। माना या बजे हुना सम बासी साबर मती के किनारे & इकरे हो ते हैं। श्री श्रीकरायार्थ के मिनन श्लोकों से प्राथना शुक्त हो ती है

प्रातः स्मरामि हिर्दि संस्पुरदातमतस्वम् सिन्नुत सुद्धां परम हस गति तुरीयम् । यत स्वयुक्ताम् सिन्नुत सुद्धां परम हस गति तुरीयम् । यत स्वयुक्ताम् सिन्नुत से मृत सेयः ॥ वयं त्वं स्वयामे वयं त्वं भजामे, वयं त्वं प्रात्मे प्रात्मे सिन्नुत सेयः । सिन्नुत सेयः । वयं त्वं प्रात्मे अयो त्वं प्रात्मे । वयं त्वं प्रात्मे प्रात्मे । वयं त्वं प्रात्मे प्रात्मे । वयं त्वं प्रात्मे प्रात्मे । विदेशं निष्पानं निरस्तम्बर्मारां भवान्वोधियोतं शरव्यं बुजामः ॥

खापू भी वी चर्ता है-

प्राप्ति के प्रशात हाम नाम का मिल कर उन्हें ह्वर में जाय किया जाता है। तरु-प्रशास एक दो अजम उनेर सदनतर खायूजी पान बर्ज तक अगवद गीता की क्या करने हैं। उन दिनो प्रकृता अप्याय सम रहा था। प्रभू सने दूसरी यदी पर विका-ने निर्माण व्यायाम इत्यादि में लगा जाते हैं। इसने से ही तूतक प्रावश्यक के हैं। हिंदू से में महात्मा की के कमरे में आत्राम की सब देखिया इसही होती है। खायूजी हम समय जुनती शासायण की क्या करते हैं। इसी समय बच्चो की विक्यालय में आ-हमा इत्यादि होती हैं।

बापूजी की दिन बर्या — अम लोगों का रव्याल है कि बापू जी आश्रम में क्षें हुए अग्राम से दिन कार रहे हैं, पर यह सर्वण प्रम है। प्रात 3-8 % ते लेक रात पर बंगे के का समय रात पर बंगे के का समय ही को शे के ला राग हो। काम से का में में तीन सप्राह के निवास में उन्हें बहुत ही क्वा की माजे नायर ही काली काया है। प्राय उन के पाम उन के सहकारी कार्यकर मिला मिला कि को वा रा ते हैं। वा प्राय अने के लिए चारों और जाग प्रहेत हैं। बायू जी अपना परिष्क समय के का हत्यारि के लिए चारों और जाग परित्र हैं। बायू जी अपना परिष्क समय के का हत्यारि के लिए चारों और जागा हैं। अब हुत्व समय के का जाते हैं। अब हुत्व समय के लाते हैं। अब हुत्व समय के लाते हैं। अब हुत्व समय के लाते हैं। अब हुत्व समय के लिए जागों के अपना के अपना के लिए के लिए जागों में आए शिला कर परित्र के लिए के लिए जागों में आए शिला कर परित्र के लिए के लिए जागों में अप शिला कर परित्र के लिए के लिए जागों में आए शिला कर परित्र के लिए के लिए जागों में आए शिला कर परित्र के लिए के लिए जागों में आए शिला कर परित्र के लिए जागों में आए शिला कर परित्र के लिए जागों में आए से उन से के बल का का लिए परित्र के लिए आप से अपनी साम परित्र के लिए जागा है। अपनी

#### विञव विजयमी

और जम्दियात बापू जी के पास लाते हैं। बापू जी इन की कमी उपेका नहीं करते । उपेक्षा करना इन्हों ने कमी ही खाही नहीं | वैभी हरेक बाम को में खूब दिन करती हो | किसी को लुई बोनी का स्नानकरोते हैं। किसी को अनीमा देते हैं अगेड़ किसी को अपने घर है पल का रह पिलाते हैं।

वे द्वने हे हत्वा सा प्रातराश कराते हैं। १०६ ते ११ तक स्नान इत्यादि। मेरे होने हुए उन्होंने कुछ दिन ते साबरमती में बच्चें के साथ तेर्ना भी शुक्र कर दिया था। १९ इने भोजन करते हैं। भोजन में बक्की का दूध, मु-तक्षा, रें। हलकी हलकी करारी मूली शेरियां, और पलहोते हैं। श्वाना खाते शुष्ण भी कोरिन कोर्र उन के पास उरा रहता है। किसी दिन कोर्र न आए ने अखवार भी देखते हैं। १२ वर्ने से ४ बजे तक विविध्य प्रकार के कमी में लो रहते हैं। तोगों को मिलने का समय हते हैं अनक कम देते हैं। घही उनका चरता चलाने का समय है। पूर्व को सायकाल का भोजन करते हैं। जिसमें प्रायः वेशे जीने होती हैं। १००१ भे अबनायू जी कुम पर आए थे तब उन्होंने वे प्रति जाए की थी। एक तो राजी में भोजन न करने की दू हरी यह कि दिन भर के भोजन में ५ से अध्विक प्रवाधी न वार्जा ।

गुरुकुहीय ओहिम्पस्

९ वॉली बॉट ७ सान्भुरबा ४ तवम्बर १८२६

चतुरंगी हॉकी सान्मुख्य

क्राउन टीम } A उाथमा उ क्रवा } B. रॉयल टीम } A रुफ यू सी } B.

#### सच्या-पाय

हे पर राजकुमार शिवदत्त सिंह ने विकासवस्या में च्या वहारा उपर राजा पिराज कि प्राविक के उनके विकास की विकास कि विकास की व

षति भी आजाज मुनस्त महारामी बताबती उनके सामि वान्या स्वापी होगा । तब आया किंद्र ते देवी जाद भद बदा – वारी ? नयुत सोन्या वेनेद वस्तु ब्यो हे भी मुनेवाब सर्व सुन्दरी राज्यपुत्राची नहीं मिली ।

कतावती ने करा-माच १ आप दतने वेचेन न्यो हो रहे हैं १ खिनप गए ने राज्य बाम प्रसद्ध की कन्य हो ही रसकी कारी का नरी जिपे |

अप भिरंह ने लानी कांस लेगर ऑवन मूंद भी सीर सी चीन से बाद असभारत को जाने ले ज़ीर से बिल्लाने लोगे कि ने जाने कियुन की शारी उपसूरण ही भीलानती से जरूरण उसकी नेरे लहेंके में लिये ही इसती रसारि।

सेंबेरे उहते की राका राभी के कार्य में गर उंगर शभी का राख उपने राच में लेक वर्मी है को के वर्मी के लेक वर्मी है को के के के कार्य में के कार्य के के कार्य है के कार्य है के कार्य है के कार्य है के कार्य रामिश्व की कार्य है के कार्य की कार्य है के कार्य है के कार्य है के कार्य है के कार्य की कार्य की कार्य की कार्य है के कार्य की क

(2)

शिमदा सिंह म जाने आज राव में जिस्से जिस भी स्मिन में पूछा रहे हैं / उनमें चेहरे ते केवा मालून होतारी मि पर जिसी गर? विका में किमजें है क्येर उसमें नमें व्यक्त जारते हैं / मह कार्म काइंस व्यू भूति हैं क्येर कार्म जिसी क्या गरूरी प्रवास में ते हैं मद बुद्ध शोक पूर्ण क्येंगों से सुधा उथा गर्गरे देरेश लोते हैं । रख उक्तर की विकास करते २ जब १२ बन नमें तम इन का श्यान अम्मी करते व्य क्यी हरे व्यति वर गणा और यह पिक्तकार नोंसं कर बिल्लाउह कि के में कार्ग !

ह निसंद ने नहीं उसके देश्या कि में अब पूर्ण युक तेर अन्ते देख ते नहीं यह १ अब एसे पूर्ण प्रजीत है। गया गब्द स्ने भीर्र नहीं देख रवाहें ने उसने एक आजीशाम मानाम के कमान समाई और उसने उसे दूरिक अपद नह भवा । नी ही उसने नारी में देर गरा लोही उसे एक्सनाम आई। उस आबात की समबद रूब छवनात रसका बलेमा बोक्का । अब रोमा मंद तीमवा ते यह नहते लगा के प्रमासन् १ न्या मुने यह कप नरा ही पडेमा। नार उसका अन उसके इसकार से अनाकर रहाका परम् जी न दसमा दिस १० अगरत था । जात में दिलं की कार्य कर के राले भारे ए उन्ने महान बिका । बड़ी बहिनता के कह काल पालंग के पास पहुंचा जीके बहुत ही सावधानी से उन्नवीविका भर किसी बीज़ के दरिस्तिन तथा । अब पूर्ण निरूप दीनामा कि उनस बीन को में देह दश दे बर बार्र हैं तब उसने सापनी जेव के सन्द श्रीकी विकास उसके के भूकारी और कीर उस ने गते हैं 'सोते का हार 'तिकाल लिया। इसने उस बार उसने दस दार की ब्रूण उने द बहुत ही शुश्र होते लाग । परम् विद्य स्वयः राम उसके मुख्यका भावनराम गया उत्तेश्वस का शरीच चार्यर कोवंते लगा । इतंत है में नहां ब्हारक 330 । कार्य की आग्रात से बींक व्यवस्थानर स्टब्स रवानि के साच सर कर कार्य होगाया वस्था अव उस्ति वहां क्री हाराना परि तो वह वहां से हा। उत्ते र उसी बारी के वास की र आवा वर गोही वह कव बाद बाब व्या लामा के वे उत्तरमा चाहता था उसे वहिरार की Grans Gra शार जाणते रही "। अब ने। उसेंस आण प्रमेश उड़ेने लगे। रसने आर समास ने उसेंस दिया और महावार उसके मुलके की इनार अवन्ति तका । इतने ही उसे कार की भाग यार आया । उसने वादी से शांव गर्नेन्वल भर सम्बन्ध रे श्वा तो अवन कुने के । वस फिर भवा था बढ उसी वसा में वास वहंगा और नाम में आणे शप श्या वार शेरबी om कि बर उमारिया की की कि है भा मही । अम उसे हुणी निरूप हो अभाकि बर अभी जी जिल है के असे उसके के बार मार मुक्त की । इसने में में उसे बिसी के अपने ब्ली उनहर स्वार् श्री । अपना अन्तेत ही यह भागा क्रेस भार उसी बादी ब्यू आवा दानी में बहरे रार भी बड़ों के आ बुका था। उसने भर अवस्थ लगा भा उसेर भर की से उत्तर अवा कीर अमित की बर्माल रूका अमित यह में पहचा और वह अस हार की अनमनी श्री के नोले में जाल असन होने लागा । अम उसने सोने के लिये अपने असा उसारे तो एक रम करार की जारतीन पर राथ जाने से को क वहां जीर हत्के वनाती क्या नेहोश हो गया। की बहरते ही देवी सिंह के अवतर्ग में रोमा भोजा ग्रुप दुस्ता। सम् अवश्यम

पे कि कि पश्च क्या होगाया । सम् अन्तर्य सह क्यादियं से सदागपुरत इत्यर नास्त्र की अमस्य स्मादिस अमसी लाग्नी क क्याना नी लाश की वेश्वान उत्यद गये तो उत्यसी

शतम्बनार युव नाप वर्षे हेरे । ४ भिनार तक इतीर त्रे प्रार्थ भागित की । इतने नार सामन्त्रकार ने जिस केनी भिना जैनेस अमाने केनोने रिक्टननावार तथा क्षाणाधिताम ने अमो जिस मुक्ता कर कामना अपराध्य स्वीकार विकार।

किर राजा में बहा - ब्या या बरार में तुरुति हैं १ उत्तर में राजाभुगार में किर गुंका दिला। तब राजा में बहा कि यह कुमने बीत किया १

रणा कुमार ने राघ नीय कर करार माराशन सामित " सक, वार्र के जावती भी के साथ पूर्वित सापंकाल रंडी सड़क कर काम । में जीत नेरी उसी रक्त किस्म कर कामर भी रहते में में में देशक सक मारा स्वानी कारती हैं उस ए सेर भी और उनके सब पर नाले में हैं के । नोउद बहुत भीरे भीरे मारती भी । एक, उसी माना नाम की मार्ग्स भी

रिक्रमी के - क्षीना १ होको है । यान - जार तरे पान के उद्देश करान के क्षा किए।
रोड़ - मुक्ते भी प्रतान का - मुने पान रोगा के में उद्देश रोग जोर का मी मंगर ।
तब राजा कुक पुष देह और कुछ की एका र दश प्रकार के हैं - के मेरे क्षिर प्रवार का एका
रोहें पाने हैं कि तुरों हर उपराध का का रेड की केन का तामार हूँ मि उपनामा अपने कर की कुछ आप पुने हैं देश के में का हम कि केन का तामार हूँ मि उपनामा अपने कर में कुठी मिने किए पुने का स्वार क्षा प्राप्त के स्वार्त कर स्वार के को मेरे कि उपमान के एका के हा कि उद्देश किए कुकार क्षा की स्वार की स्वार की का स्वार की का स्वार के स्वार की स्वार क

खरी अमा-प्रतान से देख रही बीग दे देशे राजगाजी है जा जा पुर्वा देते हैं।
राजा खारिक —(रिस में) जुले में बहुत बगोरें में अपने राज्य में स्टेश उपमति मही
रिका खदा हूं। यद्याने यह मेरा उपमतिला प्राप्त बुलें है ल्या कि में पति से स्व काम
भी भी है नहीं दर सकता। जुले शे १ सकते (लेचे हुंट की उपस्ति मी किमी। विकर स्थर
डाला ही में नोते — में १ से देते दा कास की उपस्ति रहा हूं। अस र्या दे कर वहने का किमा
नाती है। कल प्रवेत आस कास दी श्रमा कास की की स्वामा।

भाज भाग काल बजी वी स्वता हमिर ग्रा भाग और इन्न भागीय बजारे को देखी के राजे प्रभा भाग किया हमिर के स्वा के राजे प्रभा के स्वा कार्य के स्वा कार्य के स्वा कार्य के स्वा कार्य के स्वा के स्व के स्वा के स्वा के स्व के स्वा के स्वा के स्वा के स्वा के स्वा के स्वा के स्व के स्वा के स्व के स्वा के स्व के स

हीन ह नोर राजागायायाजी जन्मीयों में दुब्ब रिया नि यामी मिर्यामां है वि ये प्यान गिन्सी की भी शिमात मधी कि नद उसेंगे बूजी समि अर्थ निर्देश की जन्मीय रखना की नारी के लिये नयाएं मुखनी याजानी कर उसने कर - उन्स्य निर्देश की दुखनी समायाने पार उधार है। पर्यान की तो एवं समायापाने जेन उसने कुष्य उद्यान । असी में याजागी राजागी समयें हैं और वार्ष में जावर में

क्षेत्र हरें हरें विकास किलावती भी वाते ने विदे स्वति करें। स्वा में 1 मद जलकार की में किए अपने नो खंभात नद वलकार कर्ताने लगे देखें में भी भिद्यों ने भटने से उनेने स्वांसे वलकार स्वीच की अप उन्ने न्या के वादी की उन्ने स्वांसी क्षारी ही -"नाच! या उन्नवान सुभ उन्यानकीकारी हैं जो केने व्याप्तिकी की के स्वांसी स्वारी भी। विसेने उभय स्वो भी भद नद स्वांस की की हैं।"

(2) बार मेरी बार -बार अभव दिन भी में शब्द बाबर 2 बवामन ही बारे । बहु बाल -बाल है मेरी बार - ऐसे ही मेर में भी बंगों का गार 2 पाह उसे गायुक्त हो तो बार आवकर न एहरू में है। बार 2म उत्तरों से सन्दार होगाया , उसमें भी मुक्ते थे। हिसे में स्वारी से अवकी जी स्वारा पर सार्ट बार 3 अस्ति के स्वारा की

(४) ग्रामका अनुभव- मेरी व यात्राका भइत वरा भागा गाँची है नीताँहै। गाँची में बुतव्यार्थ. ता तिताते के किनुकारको आए। नीति शास्त का अगताहै।

तिन में भिन्न 2 मधा में मग्नाहर हो हैं। उनके लाम में लाहि मामिन परात गाहि में लाता कार्य में लाहि महामान कि लाह ताता हिंदी के उत्तर में लाहि के उत्तर माना कि लाह ताता हिंदी के उत्तर में लाहि के लिए के विकास कार्य के उत्तर में लाहि के लिए क

था (द) मान नाता है अपना धन्य नाम (माना विज्ञा ने दें नाता ले लेगा नारिये। इस आर हमोन :) (ते पुष्के स्वकृत्य अवक् में ने लोगना और मिलने नी आराहि सिम्पी अने मिह भी जाता नाभी धीमने नहीं ।तम है मेंने भर उत्तरेश माहनां करावी। अने में ही मेरे भागन है जाता । उन्हें अनस्य मेन लाभ धरायों ने

mg



### अञ्चल में

बंगाती रंग मं-ब.

मात साथे प्रतान्ति है कि साथेसे परिका बंगानी प्राप्त साम भागायी ने ने कि में के कि में कि कि मात्र प्राप्त कि में कि मात्र में कि में कि मात्र प्राप्त कि में कि मात्र में कि म

ष व काल लोकोष (४०००१६६) भाग ने स्मू स्थान करू जिल्ला भए परस नी सरमान के निकास । के समने उद्धार मात पर सी वि भार गिलंक भए प्रांति कियो नामा ब क्रिंग सा देस मारक का मार्ग क्रियों के बात पर क्रिका रही जाता क्रियों के क्रियों क्रियों के क्रियों क्रियों के क्रियों क्रियों के क्र

संपूत्रता – उसी की नाव आणे तार्य होने के मनाव पर 'स्वाद तरण' को जागण का इसमें भागे जैसे बातों ने डिसे माध्य बच्च मात्रक है तो जाने शरास्त्रस्य जोस्य जीर विदायी बाबे थे। यह को उत्तरक की करों है कि जिस सबसे बेगाजी नाए के ने ने मारास सर्रम होसे बेने साथ बास विस्तर्य ताला बरामी भी मिलागुर्ये।

र १ की विश्वा विकार ' कामका मार्ट अधिरोध के किल्पिरिकायती नेवामानार के बाबू मोयात जाल भारत के या कर मा मीज सर रमेश बा भिन के के भार उनेश ना भिन के स्था किस्नामा था। निवारी नार्व ने ख्रीन्यना का पार्र की उरास्तीय शिलेसे किया था। १ र ६६ मी १ वर्ज में के अर्थिल मुख्या रह का स्वामा आरी नार क सीया कारता राम वारी के था। अथा कार खेला गांत। भी सासिय का Part विरादी के ने द्वारा ख़िला गाम पम । अवस्त के भीच में बगाली समझंच के सर्थाप द क्रि है । नाम भोश्रे हे भी उपार्विवर्ष । उन्हें स्वत्र में भी रुवाल मण १ % उनी के अस भीवय सर्व सम्भारणीने सम्भूव नह ही नार उन्हीं ने हार्रा एवं लॉ <sup>सहाता</sup> । ९८ वर्ज में भारतीन का 'प्रमुखती 'नार क जात प्राच पूर शहे में अधार्म के लहते नामू नर्य में भी ने व ने या व स्थान गात । राहुनील 'का पांठ विराधी नीत्र ग्राह्म में ना । गाँ रहे ल स्टि वारा के नाम अमका ब मार के मकानवार भी खोला म का रखमें बाद विवासका व वस उक्तमालेक उतेर तरानु नाथ मान ते मागालियाना । क्रम् (उपमाधन वस्ते ही-लं के लिए अप भीत भी बनावे हैं। मधानान्त क्रमात्री - बाद् नामु मण बन भीते 'सधाना रक्षानी किसमें कि मन शिरीश चर्यामिन भीमवाई कार्या दिनेना का मिर्दि क्रिक क्रम बारि अवार बा प्रदेश था। बाबू अलेल होरवर मुका के मे रख केंग-मिलिया असी कातीराम अधी का कार दिया मामशा 'अन्त का कर कर मेरीयु माथ बनानी वे लिए। का जीत मानू राध्यमधार राष्ट्रिमे भी भाषा लिका पी । नाम अमिरत सर केंद्र मार्थ कार मार्थ मार्थ केंद्र मार्थ की व्यवस्था की श्री। न्य स्वीत लीम श्यानो । खेलागमाना अपूर्व में मुनाबी केरा के परांच मा पुसर बाद दीनानपं बोरा के परो पर , और आवला औं तिस्यान निरीश्र वि वीर्य के सर्दि यहा खिलाया । सर शर्द वस्त माने वे भ रामाभिनेत ' तमें ने नटन भी नेतामचनी सरकारी रक्ताची राम प्रार मिन के परं से उहामा नापनी के लिये निर्मात कर निरम । राउराम्यान समाद मार् भागान वार मन्य हार वे नीमन यु ना दिल्ली माथा पर उन है। ने कित कारण बार न आमाने के निर्मा कार में निर्मा play किया ! ा समारिक मात्र मंडली की स्थापमी के लिये एवं प्रकार विका जान अमेर रखने नियं नाम नजीय नाम नाम नाम कारी, नानू यानिहरूर रे जेरे नाम की नाथ निम के हस्मास्ये से युक्त नियक्तवली उना शितानिकी गर्री वातू रामिशाना वात वात देश अस्तान के रिकार के की हि ने पर मही नारत दे मनोरंगर के निषे चन्दा लिया आया। अनली खे अब्र अस्ते हे बहुले व्यवस्थापान, अपमानिस हि । अति चे अवस्थ या अस्य व रदी की शेवरी में केंब दियागया। लीकावती अपनाम हर्किक स्थाल भीन के पर कर्त लीलायती ? मार्गां खेळा पुउक में कि मिर्स्ट नार्य थोख ने 'ललिते 'का वार लिया था कोन्द्र नाच बतती ने देन

चादु'का विगोत्तुताच विक्रवे काबू मादर-वादुंका, वाकू रावन कावच करि क्लिय आसिती का बाद वेरश वाद कर में ली लावती 'का अंत बाद अर्थ के वेरस में दर विवास का कार गरेंगु माच के ल अंग्र मातीलाल छूट्ने भी रस सि में भाग Mar en पहिला और १एसा अन्य में २ एर मध् बहाबन चाल के प्रश्नम प् लिला गमाधा तीरा लेल शामिराम बाख भी गली में दुआ था और भी अव्ययह तह कि भी बात अंक किम के द्वार निर्म में दे । बर जपती न्द्राश्रंद्य वायत्यापक नाम् अनेत्र्रहोता, युक्तफी, क्रेटेन जान नेत् मोतीलाल कर, नोग्द नाच बन में , बिता चयु बनमें, त्यामाध्य बर , त्यामीबर सर धर्मित सर् और अम्। बाल मेर के। न्त्रपती का द्वितीय खिल केबीक तथा (स्वर्ण ) था । जेली कि असेन्द्र्ये स्त् मुलादी ने 'जलाप्त ' नते से । प्यपारी के श्रुतीय किस - माइकेल का श्रुप्ता नुमारी का निसे हिना तिरिय नहें के 'भीमितिर' का यह विवादा। राष्ट्रीय भार बर भाउली भील दर्बण 🗠 इस सञ्जेको ने अवकी सबस्के के निस्त् रंगमं प नामे भी जीर लागपा और मेरासको ने या 'सन्यास प्रात्माव अंगाम ४ माल के है के पर बिया। बाद अवन मीवन निका भी के स्थान थ श्चिम् जामा गमा । सामीय नार्य मंत्रेली । जवाम् खेल वर्टवर्यी ानी रिसाम्बर को देशा और यह ही विश्व कलकता में कारती कारके कालम दिन आमा अमर्ता है । भी ल २५कि ! खेलने के लिये जुना गया। बाद गिराहर म प् चीवा ने रसमें आग न लिया जी हि के गत्ते के दि यव मा जी मिर्ट कि में जैन रिक्र किन केरे किया आह । राजा राष्ट्रायाना देव -\_ क्रान्याल घर का देवा समापु हो जाते के नाद नाटक मेंड भी जा स्थान राजन भी के सोवा गामार के वहपुर रापाद्यान देन के म नाम में बदल दियामया । मिरिश चब्रू चाख की उपस्थिति में मेपो हो स्पिटल के साथ टाइन हरत में नीत दर्पण केलागवा ऑर ऋबार तील में भी रसी समय पर केल की व्यवस्था नी गर्र । नीलदुर्वतः भागवः खेळ १२७२८। दिवी दिस्मवर्को स्नलागया निस्से टिकिट भी लागाचे मधे पहिले धभी जीत् भद्र पुरुष निवाकी कि मुक्त टिबिट मिलोर थे वही देख पाते से प्रमृत शिक्ट के नेकेन ने पर सर्व साथायणानना ने भी इस जगाली नाइन का अवलोकन किया इसी लिये राष्ट्रीय नाइन अउली को .चफा बंगालीय नाटन मडली जहारमाता है । और १२७२ की Gol दिसम्बर् को जनके के केमाली कारको का जनके दिस करा आसी (अदिस्त) (असमाध्र)

विचार हरशा.

#### तरुण भारत की विचार दिशा.

भारतीय कुनान्ते हो १८ भागति क्रम शिल्लि १२स्य आशिक्ष । स्थे भारत में नेनल १ नरेर २० लाख आसी पढ़ या लिख सनेते हैं / इनमें से २५लाह म्युष्य छोनेनी लिखाय पढ़ सम्बेटें हैं ।

विजय वे जयनी.

विवय द्वीने वर भी राज्ये की दिन् भुक्तमान उनेर रेसर्र वन्यापी व्यवेट । भारतीय
विश्वभारत से स्वर्म मते है वस रामलेवर भी मानावरियों में जूने भारतीय विवयरियों

विवयं होने पर भी उप्योगे ही हिन्दु मुहलायत हेलेर रेक्सरे विश्ववादी व्यवेट । भारतीय हिरक्षा प्राप्त पर स्वार्विय हिरक्षा प्राप्त के अस्त मते हे वस उप्राप्त वेड से प्राप्त प्राप्त की है विश्ववादीय विश्ववादीय । यह द्वार प्राप्त की है विश्ववेड स्वार्विय । भारतीय । यह द्वार प्राप्त की है विश्ववेड स्वार्वित की भारतीय । विश्वविद्या प्राप्त की की स्वार्वित की स्वार्व की स्वार्वित की स्वार्व की स्व

याना दूसर जाम गिला भगा ते तथा भिला पति में मास्के को समाज क्रिमों के लिये क्यां जिल करागे हैं। जान जाता मुं के स्वर्ध क्या क्या क्या के स्वर्ध क्या क्या क्या के स्वर्ध क्या के स्वर्ध क्या क्या का प्रमानिक का मार्थ के लिये क्या के स्वर्ध क्या के स्वर्ध क्या के स्वर्ध के स्वर्

क्षात्र .





यात्रा के अनुभव.

भारतब में इस दूनिया को मिने रखी दुर्श्वयों के दिनों ने या में भले के साथ कहीं भलाई नहीं की जाती। हरेक काला मन्ध्य दिमरासल्टिन की क्रिड़े में बहती है। तम लोग नार दीबारों में बहते दुस्ट करी वस बात को नहीं जान काबते । इन सुटियों में वांडला अनुभव जानू स्टेशन से उतरते ही इआ जा इसछ-जार है । १वरसर बगल में दबार में प्रभूति राउक से सेस पर से सार में अन्या का कि सामित से जाते दुस मनुष्य में मुन्य में मुक्त कर पूरण क्या जम्म उत्तर हैं। मेंनेकरा वां बसी माडी के उत्तराहुं । महं बोला - क्रियर से अगमम दुआ मिने जबा -हरिकार से आवता हूं। ओ तो अन्य पत्या व करिर के व वृत्त में अने आवता उत्तरे अतीत होते हो । सन् , भगनात्र के अवतार उत्तर आपे । हपाका र जिनित बात बारने शासिये भीने बड़ा -बीनिये। ऋर सड़ब्र से भीने उत्तर बार पास नाले ् षुत्र मीय अभिनेता - भोरे प्रसने भी मुख्ये अस्ति आसा दिया पार करते उमेर नारण दूने भिने कहा - बि. म्ही न्यान भूमि । रिवेर मुहन देख हिलाने के बाद कहा कि लगाना शमरिने दुक्ते मेरी एवं सी बेने गई है लड़की उँगेर प्रमान को हो हार्य. इन्हिंग रह गारू। तम से हमहापा रक्तर स्टर्य ' २ ३ सर आता बी लेल्ंगा।आवित-उपा आबार किरते हैं। की बचा हा भी कुल देखा औसे लाग्ने हो, यपाल हो हैंबेर मिने उससे स्मी-जनम दंशा नोनीला राप्ने। मेंने नह - में अनु आर्थ समानेमें स्वान देहें!! श्री खरी राजे जिल मापणी रमेन म द भरि"। विल्युन रोने में से जेस्य बनावर बर्ग्लाल-" उम्य स्मामार्ग्न, अच्छा - १३ वर्णने से देशीनचे , आठ लेल्युंग, अरमेरू "मिने नार्ड रामानव शीमुदी शारे जिल आपणी। में नि माना हूँ देना ने पुर नहीं रेस्वला। भें उह कर मन दिया बीहे कम मन्या उमता दिखा दिया उसने सम्बे पति से दूरा - क्यों मुख मिला। बर्र मोला - बरी । में क्र म गवा मेंने उसश्चत् के बादा सन दंख - ब्रिना ज़िले भी ३ मास उर पा जिला की में भी उसे रिस्पर बाह्य नगम्(का ,स्वर , मुल छ भी स्वान १.२ व्यान मांगे) मिने नहीं विषे बोला - भाई सारव यह नो सेत्रे ही हगला फिर्स्सेट हिने कहा - हं भेज दिया होगा। क्यों की

्यक दल के उन्न वाही कुट के साब दुस व्यव हार करेंगे ताम स इसरा जेरा जामुभन महेरे कि अभी जीकी वर नभी का खित होराने कि जो के वास गाप वहिले में 11) दिये इस्टिने महले में में श्रीत्वरता न्यारेश्न ||1 रण्य तर्क मी शाला रेखी इस्ती तर्फ अध्वयाका रेखी अलग नोजनाका देशन प्रकारी जारा का दु:२म नहीं । लेकन र अमरती रस महत में रहते थे। मुनन भी २ गरत तब इस महल भा खान, जो जो भा इस, भोनामालयका स्ट्रिंगन बखना बड़ा । छोने के (अबे मारेर मेरे ने पतंग सबसे उपरेत मंतिल ने बि-क्रिये गरे / क्लियी अरा- कि बाद में ए उमार भी रेमा महाम तो नी गत नपी अब रान का साम काम तो थे दी दिने । की कार के नेने कर सार मेर आप हो ती लीमा रका भी वनावा दिलात थे भी अत्या भर मेले ने अवहाँ हैं। करें हुए भी सामा में नहीं आता। उन्हें नाराला आत कही में 3 भीन दिन ते भी में नहां से सरवसत हुआ। भी रे पता लगा वि मही शन्त्व मुक्तें क हजार तक रार्म भारे हैं और जूर लेजाते हैं। वर इसकी उभाग प्रवासकार करिने के लिये नहीं 'मुक्ति । इ नीकी छात्र में भी अवका परिवेलाका अलावा और क स्नात अरुपा । सिमे ४) दी। मात पर है जो र पन जातामती ल्यों २ आपनी कंत्र होता आती है। पर्णापर। यभ उता यनीयान वनामा कि ने वन्त्रेन कोरी हेमा भी बार महे हैं । इस्ती गर्फ साधारण माल के बात गम उराने श्रीख़री १५) दे रहे में जो के नेसे दस पाला की सव-प्तीय मेरा अप्भव यहें वियोग्यत विना दान मिल्मा वडा महिन्द 'आवता' भी बाते हैं एक आबार शाहक से दाने लेने गया उद्योगिन भीत आत्म देने के का 2 9श्र किये - (1) संश्राम मामुकी मक एक बार मा उसरे भी अधिर बहुकार करता नारिय (शेनर में जी देखाये. वकी हैं (2) करते नेद का मंत्र दू के नेद में नेती हैं । वका रिकार की पार् नहीं दरा कि पारिने ये मंत्र लिया नुका है। उत्कार सारत के कहेर उसींका अनाम वही पा जाता से दिया, ने बड़े, सन्तुम उस । साम्य दलावें से मुनसे ने हे अनाम ने देशकी है। अतः सम्बन्धे उत्तर लिख देश है। संव्यक्ति ज्ञानभी में म २००६ मार ही बहना नाहिये। उन्नार अधिक पहना भारते हो तो सम मनी का भी उत्ते ही ना कह करे। वर श्वार संध्या भरिते भी उमेने पास समयनथा ) (२) वेद की भागांचे व्याकारण में नाम उपती है। उपब्रको शाया व्याकारण भा अप्या क्षान मही-नीले - में व्याव्यक्षण नहीं का हुआहें मिने खुश्क व्यय भारा - ताम श्रंमा ३ दिये। ( DA 42 410 1C



#### फूल्रपंखिङ्याँ

मुन्ने बुलाले उनकी पास्-टेक
नेन बेरा में सन्देशों की, पान सकता हूं तुम्र की मैं,
दिल में मेरे लगा उना है, लेरे फिल्टी का विसास ॥१॥
सीना करता हूं वि तु है, जीवन वर में परले पार,
सुना उना है कि तो है, रावन वर में परले पार,
सुना उना है कि विशेष में, रवोन रहा हूं तुम्र की नाप,
हुम्बेपा हे कर उनकेर में, रवोन रहा हूं तुम्र की नाप,
हुम्बेपा हे कर विशेष में, रवोन रहा हूं तुम्र की नाप,
हुम्बेपा हे के विशेष, लेरे जीवन में तु अपस ॥३॥
प्राप्ता में हूं अना करोही, राज राज तु स्क का है,
भेर जिरा बर जलर कुमारे, मन स्पाली की मेरी प्यास ॥४॥
जीहा हूं मैं इंक्स तेए, मुन्दे बुलान में क्यों नेला,
आ पहुं कुंगा विना बुलाए, अन कर रेए निरला राष्ट्र॥१॥

षरिकते ने पर में नटरनर । रग जमाया करता है, कहीं राहान्यर , नहीं हसाता भेरा अमिरत उर्देश्वास्त ॥६॥

· 04 + 9 + m "

अहीय विदित है दम को कहते करि, विदित है उन को कुछ भी नहीं। "कुछ नहीं हम जान सबे उसे, पुजन के, उनकी उस मा पता ॥१॥ x x x भरकते अन है इस में करा स्कल सार यही निगमान का ॥१॥



अपंण

तज मम मातृभूमि हित प्राणा | जो द्युच्च जीवन का मुख पाना ॥

जगाजीवन के जाल भवरने।
भूला फिरे मसताना ॥
लूर मची है चरण सुधाकी।
सोवत है नादाना ॥
फिर पद्मताये राष न से है।
बिर्घा है आसू बहाना ॥
मतहर मृद्ख मीत के बुद्द से।
दूक रिन है मर जाना ॥
जिस जननी ने जनम रिया रै।
गुन नित उस के गाना ॥

भिन्द भाव से मुक्तकर प्रेमी। चरठाव सीस नवरनर ॥

मेमी

B MESS

रे मीत मेल ' तुम कितो मीरत है। है जर तुम कितो निषुर हो, तुम्हें स्क्री मही उगती। पानी में चानो कैठ कर भी तुम सरस न बन पाने । चाना नुम्ही जाउना ।।

> रे रिसरः। अने भावुनो के सरतान , भरे रितन्द-मूर्पन्य हरर तुभे स्वरस्ता रिवानं - अभी-उच्चल वर् तो लब भावुन स्विटन पेडे॥



गगनाङ्गण भे

नठा वहीं — निजम बेनवानी आन सातमें वहीं में प्रवेश कर स्टी हैं। निजम बें-किम का बार्व भी आनोकाम करता हमारा निवाद में की हैं। निजम बें-जममी ने जो बात लिका का उरवको निवादन में की हैं करता नहीं भी गई। इसकाला कहा तक निजी इसका गिरूवा भागी के कार्य करते की श्री अप देव करेंड़े पर स्म कहा जारते हैं कि नवानिकाल दिश्मिक को निजम वेंग मती में सामिशित करते का खीनाग्य नाम्बादी के कार्य करते थे मा वि मी खी कह सामिता का क्यों तक रहा। दस्त काई के वह सामिता का भागी थी। वह सामिता का बार्य की तक रहा। दस्त काई के वह सामिता आ का बोग्या। अब सर्वाया मा कुम को नुस्त हैं वह सामिता की के तिन की हैं। त्रवीत वर्ष में पण स्वति हुए हम इस अन्वस्त पा विकल्त जाने कर सामा करते हैं।

स्वार मिनाम भी वात है कि निजन वैकानी के संस्थापन भी वात है कि निजन वैकानी के संस्थापन भी व जगन मेन भी किवातहुउर उन बुल में दाह उन्थापर कर प्रधाद प्रश्न है। इस पुरुष अनसर पर बुल नल्युकों नी उनेर से तम निर्माण का किवान के जगनी के निर्माण का किवान की जनर से दान प्रधाद की का दारिक स्थापन करने हैं। दो विद्याप है कि वादित जी का उनाम किवान के निर्माण के स्थाप उनके पुरोने सम्बन्ध की नाम कर जीर जीर की स्थापन के स्थापन की 
शहती और आयुर्वेद पारेबर् मा भाग सब की सहामुस्ति भी पाता।
आन विज्ञानपरिषद् की जो अन्वस्था है अस के नन् में रखते हुए भी
हम कुहना चाहते हैं कि अधिकामस्वी भाई यदि विज्ञानपरिषद् के उत्तर्ध
रह कर अपने खेन में काम करें तो उग भा मीरब चरेना मही बहेगारी
चीता बनावी है पा बनी चरेन की सिर्करमा औ। मुनाक सुरु से नमाना
अधिक कहिन है।

अम मी मे न युल में अमजीवी दल मा प्राप्ता हुआहे इस के अध्यक्त भी भीत विभाग के अध्यक्त हैं। अभीयह क्रेबस अन्त्रहते लिए लक्षी कानेका लाम कर्रा है। लब्दी लाने का हेका लेना इस लिए कि अरिशिविभाग को आमदनी होती रिवलाश भाइको को लिंच सकेगा। या जिल भार की महरत है वह इस है नहीं आसकेगा रिम चाड़ने हैं कि यह था। बहारिक शिशा व्या वार्ष भिरत्तर लाती हरे। जेवारी की तमस्या प्रतिहित अधिकाधिक चित्राकार के होती जायही है। शिसिन बेकारों की संस्था प्रति-दिन बढ़ती आप्रधी है यदि गुहुबुल के स्नानक भी इस की संस्था बदाने में सहायक हे तो उत्नुल के लिए शोभाजनक है हो गा अब अन्य राष्ट्रीय विकालमाने इस समस्या के। हल करने की ओर पम बढ़ाया है और म-फलका लाभ का रहे हैं तब हमाया धीखे रहना हानिका होगा किसी दोने अंग्रियानी अपने से यह वमत्या हल ने होगी । परि इस के लाप दस्त-जारी का काम प्रायम कर दिया जाय हो जहां यह त्रिका होगी वहांयह एक आकर्षक काम होगा ( तथा यह विभिन्नता भी रहेगी और प्रसमता पूर्वक सम काम करेगे। खेलको उत्तत बनाने के लाध भवि कर समस्या की और ध्यान दिया जाय वी लातक अपने जीवन में जहां त्वतंत्र होंनेकां तमाजके लिए भी ज्यादा उपयोगी होंगे।

हमें मान्य अनि हि - श्रीमती लैसर और उनके पतीने श्री होना सत्यागृहाश्यमते आज या जल जुल ने बच्चार रहे हैं। म. भारती के आश्रम में आप दुख महीनों हे निवास कर रही हैं। महात्माजी के उक्कों में बिरेश के आने वाली महिलाओं ने आप का दूसमा नम्बाह । भगवान को बढ़ श्रीमती का आगमन क्रमरे कुलका सत्यामुहाक्षम के सम्बन्ध हर काले में सहायक है। इन के बाद कर या परसो नाम के भूत मूर्व महाराज श्री तिप् कंतन मिंह जो भी प्रधार रहे हैं। उत्तव या आरी दूसरा प्रकार हुआ है। आप निमासत की प्रजा होने के कारण पान्तीय को तिल और भारतीय व्यवस्थापिका परिवर्द की उन्नीदनारी के अयोग्य हहात एगए। हैं। आपका रनातंत्र्य प्रेम प्रगार है। महाराज का आगमन तुल के लिए तथा महाराज के लिए शुंगहों। नितीन सम्बन्ध प्रतिदिन बक्ता रहे। म

स्नात्व्य, भारी आप अपने तमय ने यहां बेर्ते दल के उत्तम रल थे। अपने तमय ने यहां बेर्ते दल के उत्तम रल थे। आप अपने तमय ने यहां बेर्ते दल के उत्तम रल थे। आप को प्रात्म में जो ज्वान लगा। था उस नी वेदना उम वेपन के प्रात्म के प्रात्म के प्रात्म के प्रात्म के प्रात्म के प्रात्म के प्राप्त के अपने प्रत्न में वर्तमान रिवलगई में को एक सत्वेष्टा भेजा है। होने विश्व स्वाद्य स्वीता अपने प्रत्न में वर्तमान रिवलगई में अर्थ को यह सबेष्ट्र वर्तमान समय में उठी कोरी २ असनोष लहाँ। को सम्मान स्वीता अर्थ सब स्वाद्य सबीता आहमा अर्थ सब स्वाद्य कारों में अगुत्तर होंगे।

महान भारत श्री यह नाथ सरकार की अध्यक्षता में महान भारत संख की स्थापना इंडि! इस के संस्का में महामना मालवीय मी अंत निश्वा सह श्र महानुभाव हैं। इस संघ का उद्देश्य प्राचीन महान भारतीय स्थाता की दंहनों हैं। तुर्कितान, जावा, सुमाना, कम्बोधिया, अनार, मैं कि को औ पेठ में प्राचीन समय में भारतीय जावर बाते थे। उन्हों ने जिस महान भारत की श्राचीन समय में भारतीय जावर बाते थे। उन्हों ने जिस महान भारत की लिंग करेगा जिस को अब तक यूरोपियन निद्वान कमते रहे हैं। यह संघ प्रतिवर्ष भित्र २ देशों में निद्वानों को भेजेगा) प्रवोद्ध करते रहे हैं। यह संघ प्रतिवर्ष भित्र २ देशों में निद्वानों को भेजेगा) प्रवोद्ध करते रहे हैं। यह संघ प्रतिवर्ष भित्र २ देशों में निद्वानों को भेजेगा) प्रवोद करते रहे हैं। वह स्वाप प्रतिवर्ष भारतीय की विद्वानों के लिए उपाधित किया जायेगा। इस संघ ने यूरोप में शिव भारतीय की विद्वानों को यहां के निद्वानों को समितित कर लिया है। के नियन करतीय का समितित कर लिया है। के नियन करता में समेर करने का कोई सनस्ति नही।

उन्हों रन नीय हो — पूराहरें विहाडन का पुल्येक आवनी प्रतिवर्ष १०० सेव ५० सन्तरे ३० केले खाता है। अंग्र अम औ कि इसके अलाला हैं। जिस देश के लोग दनना खाएं उनकी का जीवन शानित हम से दुगनी हो तो ज्या आश्चर्य हैं। इप्पार भारत में '६० कारव आदमी एक समय भी अरपेट मौजब नहीं पाते। जीवन शान्त प्रति दिन क्षीण होती जारही हैं।जब कि हमाया देश प्रति भीजन देने वाला हैं। यूनाइडेड किंगडम क्षां जिस के पास तीन महीने भरका भी काने जा अपनी भूमि में नहीं पैदा होता बहुं के निवासी प्रति तीसरे दिन एक सेन जारहे हैं। उलानी भी हातंत्र्यती में यह भेद हैं।

005700